# शक्तिपात

-: अर्थात् :-

॥ कुण्डलिनी महायोग ॥



स्वामी विष्णु तीर्थ

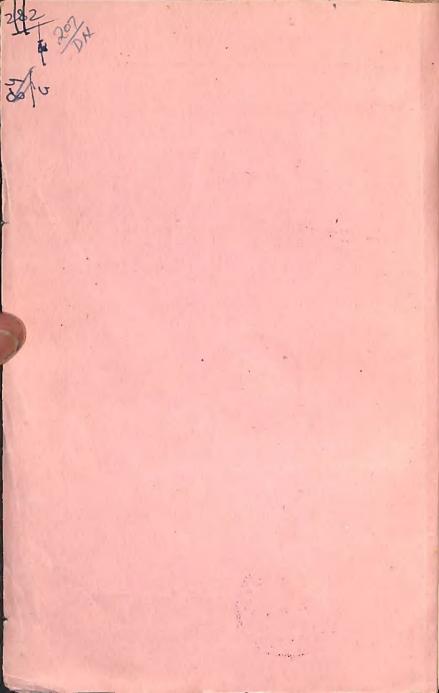

8164





# शानिक्षाता

अर्थात्

सुरस्यस्य स्टूर्स स्टूर स्टूर

\*

लेखक' —

स्वामी विष्णुतीर्थं B.A., L.L. B.



सम्बत् २००७ वि०

\*

एक रूपया

मूल्य ]

प्रकाशक— ला॰ तोताराम ठेकेदार श्रम्बाह निवासी (जिला मुरैना) मध्य भारत

\* सर्वाधिकार सुरन्तित \*

प्रथम संस्करण " १००० प्रति सं० १६६६ वितीय संस्करण " १००० प्रति सं० २००७

मुद्रक— विज्ञान प्रस, ऋषिकेश [देहराटून, उत्तर प्रदेश]

#### माननीय लेखक





#### प्रथम संस्करण के

# प्रकाशक का निवेदन



त्राजकलं प्रायः यह धारणा हो गई है कि "योग का साधन" केवल उप्रतपस्या युक्त गृह त्यागी ही कर सकते हैं। परन्तु कोई भी भारतीय इस बात से अनिभन्न नहीं है कि हमारे पूर्वजों ने किस प्रकार गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए भी योग की उच्चावस्था को प्राप्त किया था। योगीराज भगवान कृष्ण का आदर्श जीवन इस बात का प्रमाण है। गृहस्थ आश्रम में रहं कर भी उनके दिन्य और अलौकिक गुण कर्मों के कारण हम उन्हें साज्ञात् ब्रह्म स्वीकार कर चुके हैं। फिर गृहस्थ आश्रम में किया हुआ साधन तो दोनों लोकों में कल्याणकारी होता है।

यद्यपि यह स्वीकार करने में कोई आपित्त नहीं है कि योग साधन के लिये दृढ़ और सतत अभ्यास की आवश्यकता है और वह अभ्यास भी हमारे पूर्व-पथ प्रदर्शक भगवान पतंजलि, वशिष्ठ, वेद व्यास आदि के केवल मंथों का पाठ करके ही करना कठिन साध्य ही नहीं वरन असम्भव है। क्योंकि इस मार्ग में अनेक विष्न बाधाएं जीव को ब्रह्म तक पहुंचने में बाधक होकर, साधक को पथ-अष्ठ कर प्रलोभनों में फंसा देती हैं और वह अपने अंतिम ध्येय-मोन्न की प्राप्ति से वंचित रह जाता है। इसका एक मात्र सरल और सहज उपाय सद्गुरुओं की कृपा ही है। ऐसे सद्गुरु लोकोपकार की दृष्टि से सहज ही में सिद्ध होने वाले ''सिद्ध महायोग" का लाभ अपने 'शक्तिपात' द्वारा जिज्ञासुओं को अनायास ही करा देते हैं।

स्मरण रहे कि 'शक्तिपात झौर मेस्मरीज्म" में आकाश पाताल का मेद हैं। जहां मेस्मरीज्म में कर्ता (हेप्नाटिस्ट या मेस्मराइजर) मीडियम या सबजेक्ट (जिसके ऊपर प्रभाव डाला जाता है) को अपने प्रभाव से संज्ञाशून्य करके उससे ख्रपनी इच्छानुसार कार्य कराता है फिर ऐसे कार्य बहुधा स्वार्थसाधन के ख्रातिरक्त परमार्थ से कोसों दूर होते हैं ख्रीर कर्ता का प्रभाव हटते ही मीडियम साधारण दशा से भी गिर जाता है। वह मेस्मराइज्ञर के प्रति घृणा करने लगता है, उस से भयभीत रहता है। वहां, शक्तिपात के छारा गुरु ख्रपने शिष्य की ख्रात्मशक्ति का विकास करता है, जिसके छारा शिष्य की सर्वतोमुखी उन्नति होने से उसकी श्रद्धा बढ़ती जाती है ख्रीर 'श्रद्धावान लभते ज्ञानम्' के अनुसार वह अध्यात्म-ज्ञान को प्राप्त करता है।

हम मृगतृष्णावत् जो आधुनिक पश्चिमीय भौतिक विज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं, यह हमें उसी विनाश की छोर ले जायगा कि जिसका फल आज पश्चिमी जगत् भोग रहा है। यदि हम आत्मानन्द लाभ करना चाहते हैं, यदि हमें वास्तविक सुख भोग की इच्छा है, यदि हम अपनी सब प्रकार की उन्नति चाहते हैं, यदि हमें अपने देश, जाति और संस्कृति की रत्ता करनी है तो हमें फिर एक बार 'योग-साधन' की ओर आना होगा।

चिन्ता न कीजिये सद्गुरुओं की कमी नहीं है, केवल हृदय में जिज्ञासा होनी चाहिए।

प्रस्तुत पुस्तक आपको उस सहज साध्य 'शक्तिपात' के विज्ञान को स्पष्ट करने के लिए ही परमदयाल श्री १०८ गुरु महाराज अपं० मुनिलालजी स्वामी ने लिख कर साधकों का परमोपकार किया है।

इसके प्रकाशन का सुअवसर भी स्वामी जी की कृपा से मुझे प्राप्त हुआ है, परन्तु मैं अपना सौभाग्य तभी समझ्ंगा जब साधक जन इससे लाभ उठाकर मेरी इच्छा को सफल करेंगे।

म है कि कि कही नहीं नेमीचंद, के एक हो।

अम्बाह (गवालियर स्टेट)

—:o:—

the street parties appealing the street

<sup>\*</sup>श्री स्वामी जी का पूर्व आश्रम का नाम।

## द्वितीय संस्करण

की

## **% प्रस्तावना %**

श्री खामी जी ने इस छोटी सी पुस्तक में शक्तिपात के गूढ़ विषय को सूत्राकार रूप देकर और उस पर सरल भाषा में भाष्य करके, इस विषय के जिज्ञासुओं पर बड़ा अनुप्रह किया है। प्रथम बार इसका प्रकाशन १० वर्ष पूर्व हुआ था, उस समय खामी जी ने संयास नहीं लिया था। अब इस दितीय संस्करण में खामी जी ने प्रथ को दुबारा देखकर कुछ संशोधन करने की कृपा की है। अब इस संस्करण को खामी जी के सन्यासी परिचय के साथ प्रकाशित किया जा रहा है।

( SST TENTED ) STORES

—प्रकाशक

## \* हरि ॐ \* ॥ श्री परमात्मने नमः॥



शिवं गंगाधरं तीर्थं, तीर्थं नारायणं प्रसुम् । योगानन्दमहं वन्दे, शक्तिपातस्य देशिकान् ॥

### : शान्ति पाठ :

ॐ पूर्णमदः पूर्ण मिदं पूर्णात्पूर्णमुद्दच्यते ।
पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॥
ॐ शान्तिः ! शान्तिः !! शान्तिः !!!

शक्तिपात एक आध्यात्मिक प्रक्रिया है। जिसके द्वारा
गुरु अपनी शक्ति का शिष्य में संचार करके उसकी आध्यात्मिक
शक्ति को जगा देता है। आध्यात्मिक शक्ति और आधिभौतिक
शक्ति में बड़ा भेद हैं, इसिलये आध्यात्मिक शक्ति का विज्ञान
भी आधिभौतिक शक्तियों के विज्ञान से भिन्न होना स्वाभाविक
है। परन्तु आध्यात्मिक शक्ति का प्रदर्शन भौतिक यंत्रों द्वारा
नहीं किया गया है, इसिलये यह विज्ञान अभी तक गुप्त प्रायः
ही है और जिन लोगों को इसका अनुभव भी है वे उसके

अनुभव अपने सचेतन शरीर में ही करते हैं और उसके दिव्य त्रानन्द में मस्त रहते हैं। इसलिये, अथवा उक्त विज्ञान के अति सूरम होने से, न समभने के कारण, वे लोग उससे होने वाले अनुभवों को वर्णन मात्र ही से संतोप मान लेना पर्याप्त समभ बैठते हैं। परन्तु पाश्चात्य भौतिक वैज्ञानिकों की अन्वेषण प्रणाली का आधुनिक युग इतने में ही संतीष मान लेना पर्याप्त नहीं समभता। इसमें संदेह नहीं कि आधिभौतिक विद्यात्रों के सूदमातिसूदम तत्वान्वेषण करने के लिये पश्चिम के विडान करोड़ों रुपये खर्च करके बहुमूल्य यन्त्रों का निर्माण करके उनके द्वारा अतिसूच्म विषयों को सिद्ध करने का यत्न करते हैं और गणित शास्त्र की सहायता से उनकी पृष्टि करते हैं। परन्तु अध्यात्म विद्या प्राप्त करने के लिये किसी यन्त्र की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा रचित सजीव मनुष्य देह ही यन्त्र और प्रयोगशाला दोनों का काम देता है। यह हम नहीं कहते कि भावी युग के विद्वान् आध्यात्मिक शक्ति के भी नियम आधिभौतिक नियमों के सदृश खोज निकालें और उनको गिणित शास्त्र.के फारमूलों (सूत्रों) में बांध सकें। परन्तु आज यह सब असंभव सा प्रतीत होता है। हमारे महर्षियों की छोड़ी हुई विद्या-संपत्ति के कोष स्वरूप पातञ्जल दर्शन श्रीर श्रान्य योग के शास्त्रों में आध्यात्मिक उन्नति का ध्येय मोत्त बताया जाकर दुछ भौतिक सिद्धियों का वर्णन किया गया है। पातः जल दर्शन के विभूति पाद में कुछ उचकोटि की सिद्धियों को प्राप्त करने के साधन लिखे हैं और उन पर वैज्ञानिक दृष्टि से विचार

करने से मालूम होता है कि उनमें से हरएक सूत्र में एक अति गहन वैज्ञानिक रहस्य भरा हुआ है। परन्तु उनको समक्षने के लिये पहिले समाधि लगाने का अभ्यास होना आनिवार्य है।

अस्तु—

यहां पर शक्तिपात में गुरु अपने शिष्यों में जिस आध्यात्मिक शिक का संचार करता है, वह शिक्त क्या और कैसी है, उसका रूप क्या है और वह कहां और किस प्रकार उत्पन्न होती है, शिष्य में किस प्रकार गिराई जाती हैं और वह शरीर के बाहर कैसे आती जाती है, शिष्य के शरीर में प्रवेश करके क्या करती है, उसका विकास शरीर और मन में किस प्रकार होता है, और कैसे-कैसे अनुभव मनुष्य को होते हैं, उन अनुभवों के विकास का क्या कारण है और इन सब का अन्तिम परिणाम क्या होता है इत्यादि प्रश्नों पर हम इस पुस्तक में विचार करने की चेष्टा मात्र करते हैं तािक अभ्यास करने वाले तथा अन्य विद्वानों का ध्यान इस विज्ञान की ओर आकर्षित हो।

श्राघिभौतिक श्रौर श्राध्यात्मिक विद्याश्रों की खोज चाहे उनके जिज्ञासुश्रों को एक समान श्रानन्द देने वाली हो श्रौर भौतिक विज्ञान की उन्नति चाहे संसार में भौतिक उन्नति को सर्वोच्च शिखर पर पहुँचा दे पर यह बात भी निश्चित ही है कि श्राधिभौतिक उन्नति का दुरुपयोग भी पूरा किया जाता है श्रौर कुछ स्वार्थी लोग श्रथवा जातियां जो भौतिक विद्या की उन्नति के लिये करोड़ों रुपये खर्च करके वैज्ञानिक विद्यानों को सहायता देती हैं, उनके परिश्रम के फल का उपयोग सार्वजनिक लोक समाज के लामार्थ नहीं वरन अपने स्वार्थों की पूर्ति करने में करती हैं, और उन वैज्ञानिक उन्नतियों का एक दुष्परिएाम जगत का रुद्र संहार तक हो जाता है। आधुनिक दरिद्रता और नाना प्रकार के संतापों का भी कारण उक्त विद्याओं का दुरुपयोग ही है; परन्तु हम ऐसे युग में से निकल रहे हैं जिसमें मनुष्य अपनी त्रुटियों के कारण उक्त विद्याओं की सिद्धियों के लोभ में फंस कर उनसे लोक अपकार ही अधिक करते हैं। संभव है आगे आने वाली संतानें अपने पूर्वजों से लाभ उठाकर उनसे संसार का उपकार भी कर सकें। परन्तु आध्यात्मिक उन्नति में ऐसा भय होने की आशंका नहीं हो सकती।

आध्यात्मिक विद्या के जिज्ञासुत्रों के लाभार्थ आध्यात्मिक उन्नति के इस मुख्य साधन "शक्तिपात के विज्ञान" की व्याख्या नीचे करते हैं।

१—- अथातः शक्तिपातं च्याख्यास्यामः ।

श्रव यहां से शक्तिपात की व्याख्या हम करेंगे ।

श्रथ शब्द का प्रयोग मंगलार्थ किया जाता है । जैसा कि
कहा है:—

ॐ कारश्राथ शब्दश्च द्वावेती ब्रह्मणः पुरा।
कएठं भित्वा विनिर्याती तस्मान्माङ्गलिकावुभी।।
व्यर्थः—'ॐकार' और 'ब्रथ' शब्द दोनों पहिले ब्रह्माजी

के कएठ को भेदकर बाहर निकले थे, इसिलये ये दोनों माङ्गलिक शब्द हैं।

यहां पर 'ऋथ' शब्द का प्रयोग आनन्तर्यार्थ में किया गया गया है। यद्यपि, 'शक्ति पात' की दीचा प्रहण करने के लिये किसी पूर्व साधन की अथवा किसी शास्त्र के अध्ययन की त्रावश्यकता नहीं है। जिसपर गुरु श्रनुग्रह करते हैं उसी को उसकी प्राप्ति हो सकती है, चाहे शिष्य शास्त्रों का विद्यान हो, चाहे कुछ भी न पढ़ा हो, उसने योगानुष्ठान किया हो अथवा न किया हो, विना पूर्वानुष्ठित तय्यारी की अपेद्या के गुरु के 'शक्तिपात' रूप अनुमह से शिष्य की शक्ति का उद्धोधन हो जाता है परन्तु यहां 'शक्तिपात' के विज्ञान की व्याख्या करने का तात्पर्य यह है कि यह कोई स्वतन्त्र विज्ञान आधुनिक भौतिक विज्ञानों के अन्वेषणों के सदृश पूर्वाचार्यों की अपेद्या नहीं रखता, ऐसा नहीं है। शक्तिपात एक साधन है, जिसके धारा त्र्प्रधिकारी शिष्य में योग, सक्ति एवं ब्रह्मात्मेक्य ज्ञान का आवेश गुरु के अनुम्रह से हठात् जागृत किया जा सकता है। भगवान् महर्पि पातञ्जलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध के लिये निम्न आठ साधन कहे हैं और उन आठों के अन्तर्गत ही वृत्ति निरोध के समस्त साधनों का समावेश है। तदनुसार यह साधन भी उक्त आठ साधनों के अन्तर्गत ही है, जैसा कि नीचे बताया जायगा। इस दृष्टि से पातञ्जल दर्शन की तरह यहां भी 'ऋथ' शब्द का प्रयोग अधिकरण अर्थ में समभा जाना उचित प्रतीत होता है, परन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि शक्तिपात दीचा का अधिकारी बनने के लिये पूर्वीजित सत्कर्मी अथवा अन्तःकरण शुद्धि के विभिन्न साधनों के अनुष्ठान की आवश्यकता है। देखें सूत्र (२,४)।

पातञ्जल दर्शन में बताये हुए चित्त वृत्तिनिरोध के ऋाठ उपाय ये हैं:—

- (१) अभ्यास वैराग्याभ्यां तिन्नरोधः— उनका निरोध अभ्यास और वैराग्य धारा होता है। इन दोनों की सर्वीपरिगणना है, क्योंकि अभ्यास के बिना कोई साधन नहीं हो सकता और अभ्यास को हद रखने के लिये सांसारिक विषयों से और स्वर्गाद अथवा योग की सिद्धियों के प्रलोभनों से वैराग्य का धारा प्रवाह सदा आवश्यक है। वैराग्य का अर्थ भोगों का त्याग नहीं है क्योंकि सुख दुःखों को भोगने के लिये ही जन्म होता है, किन्तु वैराग्य से अनासिक का ही अर्थ प्रहण करना चाहिये। जो मनुष्य वीतराग होष होकर संसार के सब ही विषयों का धर्मयुक्त उपभोग करते हैं वे विरक्त ही हैं।
- (२) ईश्वर प्रियानाहाः—अथवा ईश्वर प्रियान से भी वृत्तियों का निरोध होता है। ईश्वर प्रियान का अर्थ ईश्वरापिए अथवा ईश्वर शरणांगित समझना चाहिये। पर प्रेमरूपा भक्ति भी इसका अंग कही जा सकती है। क्योंकि समर्पण अथवा शरणांगित में अनन्यता का भाव ओत प्रोत है।

- (३) प्रच्छदंनविधारणाभ्यां वा प्राणस्य--अथवा प्राण के रेचन और विधारण द्वारा भी निरोध होता है।
- (४) विषयवती वा प्रवृत्तिरूपन्ना मनसः स्थितिनिबंधिनि— त्रथवा मन की स्थिति को बाँघने वाली (दिव्यगंघ, दिव्यरस, दिव्यरूप, दिव्यस्पर्श और दिव्यशब्द) विषयवती प्रवृत्ति के उत्पन्न होने से भी चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है, क्योंकि सांसारिक विषयों से चित्त में स्वभावतः उपरित होकर इन्द्रियां त्रम्तर्मु ख होने लगती हैं।
- (४) विशोका वा ज्योतिष्मती--अथवा विशोका नाम की ज्योतियों के दर्शन होने से भी वृत्तियों का निरोध होता हैं।
- (६) बीत राग विषयं वा चित्तम्—अथवा ऐसे चित्त का आलंबन लेने से जो साधन सम्पन्न होकर बीतराग हो चुका है। यहां पर ऐसे गुरुजनों के चित्त का आलंबन लेने का उपदेश किया गया है जो राग-द्वेष से मुक्त हो गये हैं। उन के चित्त का आलंबन किस प्रकार लिया जा सकता है, यह बात विचारणीय है। बहुतों का मत है कि उनके फोटो आदि के ध्यान से अथवा समरण मात्र से उनके चित्त का आलंबन मिल जाता है। यह बात सर्वथा तो निर्मृल नहीं है क्योंकि अनुभव से देखा गया है कि ऐसे महात्माओं के ध्यान अथवा स्मरण से लाभ होता है। परन्तु यथेष्ट लाभ की संभावना इस प्रकार हर किसी को नहीं। दूसरी रीति, जिससे उनके चित्त का आलंबन मिलता है, वह

'शक्तिपात' है क्योंकि शक्तिपात उनके अनुप्रह से ही हुआ करता है और इस प्रकार पूर्ण लाभ की प्राप्ति होती है।

- (७) स्वप्न निद्रा ज्ञानालंबनं वा—अथवा स्वप्न और निद्रा के ज्ञान का, अथवा स्वप्न और निद्रा में आये हुये ज्ञान का आलंबन लेने से भी वृत्तियों का निरोध होता है।
- (द) यथाभिमतद्ध्यानाद्धा--श्रथवा जैसा ध्यान किसी को श्रच्छा लगे, उसी ध्यान से वृत्तियों का निरोध होता है।

हर एक प्रकार के साधन में चित्त की प्रसन्नता ऋति आवश्यक है। इसलिये सदा चित्त प्रसन्न रखने का भी उपाय और उपदेश साथ-साथ दिया गया है कि सुखी को देखकर मित्रता, दुखी को देख कर दया, पुण्यात्मा को देख कर प्रसन्नता और पापी को देख कर उपेक्षा का भाव लाने से चित्त में आध्यात्मिक प्रसाद आता है।

यद्यपि शक्तिपात द्वारा उपरोक्त सब ही साधन स्वयं त्र्याते हैं परन्तु विशेष रूप से इस विज्ञान का संबंध "वीतराग विषयं वा चित्तम्" से ही है।

शक्तिपात द्वारा योग एवं भक्ति के ही दिव्यावेश जागृत नहीं होते वरन जीव ब्रह्में क्य ज्ञान भी शक्तिपात दीचा द्वारा ही होता है, अन्यथा नहीं। जैसा कि कहा है—

तत्व ज्ञानेन मायाया बाधो नान्येन कर्मणा। ज्ञानं वेदान्तवाक्योत्थं ब्रह्मात्मैकत्व गोचरम्॥

## तच्च देव प्रसादेन गुरोः साचानिरीचणात्। जायते शक्तिपातेन वाक्यादेवाधिकारिणाम्॥

(ब्रह्माि्यका)

अर्थ माया का बाध तत्व ज्ञान से होता है, अन्य कर्म से नहीं। जो वेदान्त वाक्यों द्वारा ब्रह्म और जीव के एकत्व की अनुभूति दिलाता है। वह ज्ञान ईश्वर के प्रसाद से और गुरु के साज्ञात् निरीक्षण से अधिकारियों में महावाक्य के उपदेश द्वारा शिक्तपात करने से उदय होता है।

जिस शक्ति का उल्लेख प्रथम सूत्र में किया गया है वह कैसी है ? प्रकृति से उत्पन्न होने वाली विद्युदादि के सदश है अथवा भिन्न प्रकार की; इस शंका का उत्तर नीचे दिया जाता है।

## २. शक्तिर्ह्यात्मनः श्रुतेः।

यह शक्ति आत्मा से ही है, श्रुति का प्रमाण है। वेदों में इस शक्ति का स्थान स्थान पर वर्णन मिलता है। यहां पर हम अथर्व संहिता के एकादश काण्ड में आठवें सूक्त के १६-१७ मन्त्रों द्वारा स्पष्ट रूप से दिये हुये वर्णन का उल्लेख करते हैं।

यत्तस्तरीरे मशयत् संधया संहितं महत् । येनेदमद्य

रोचेत को अस्मिन् वर्णमाभरत्॥

## सर्वे देवा उपाशिचन् तद जानाद् वधः सती । ईशा

## वशस्य या जाया सास्मिन् वर्णमाभरत् ॥

अर्थ—यह बड़ा शरीर 'संघा' (जोड़ने वाली) नाम की शक्ति से जुड़ा हुआ भी निश्चेष्ट पड़ा हुआ था। जिसके कारण यह अब अच्छा लगता है वह कौन हैं? जिसने इसमें प्रकाश का आभरण किया है। ऐसा सब देवताओं ने जानने की प्रार्थना की, तब उस धारण करने वाली वधू सती ने बताया कि ईश्वरी परमेश्वर की (शक्ति) जो उसकी जाया (पत्नी) है उसने इस शरीर में वर्ण अर्थात चेतना रूप प्रकाश का आभरण किया है।

राक्तियां दो प्रकार से उत्पन्न होती हुई देखी जाती हैं (१) यन्त्रों छारा, जैसे भाप के दबाव से बनाई हुई रेलवे एंजिन आदि की शक्ति अथवा बैटरी या डायनुमो जैसे यन्त्रों से उत्पन्न की हुई विद्युदादि की शक्ति (२) मनुष्यों अथवा पशुत्रों के शरीर के बल से उत्पन्न हुई शक्ति। जो कार्य यंत्रों छारा किया जाता है वह कार्य छोटे पैमाने पर बैल, भैंस, बोड़े आदि पशुत्रों के शारीरिक बल अथवा मनुष्य के शारीरिक बल से भी वैसे ही किया जा सकता है, और दोनों का कार्य एक सदृश ही प्रतीत होता है। क्या शक्तिपात में उल्लिखित शक्ति भी इसी प्रकार की शक्ति हैं ? यदापि मनुष्य और पशुत्रों के शारीरिक बल से

उत्पन्न शक्ति वास्तव में आत्मा से ही उदित हैं अथवा आत्मा ही उसका कारण है परन्तु इसका कार्य अचेतन यंत्रों से उत्पन्न शक्तियों के समान ही जड़वत् होता हैं। इसिलए दोनों में कोई भेद नहीं दीख पड़ता। दोनों अचेतनवत् कार्य करती हैं। इस शंका का समाधान आगे किया जाता है।

### ३ चितिर्वा।

अथवा वह चिति शक्ति ही है।

चिति का तात्पर्य यह है कि शक्ति चेतना से भिन्न नहीं। इसलिये वह चेतन शक्ति हैं न कि अयेतन।

### ४ ज्ञानवती च ।

श्रीर ज्ञानवती भी हैं।

### ५ प्राणोवा श्रुतेः।

अथवा उसको प्राण भी कहते हैं, श्रुति का प्रमाण है।
वेदों ने संहिताओं; ब्राह्मण, श्रौर उपनिषदों में सर्वत्र प्राणों
की उपासना करने का विधान किया है श्रौर प्राण के स्वरूप,
स्थान श्रौर उद्गम का भी बार बार वर्णन किया है। वेदोक्त
प्राण श्रास श्रौर प्रश्वास की गृति से श्रातिरिक्त कोई श्रन्य पदार्थ
है श्रौर वह श्रात्मा से उत्पन्न होने पर भी श्रथवा श्रात्मा या
बहा का स्वरूप होने पर भी व्यक्त शक्ति का रूप धारण किये
हुये हैं जैसा कि नीचे दी हुई श्रुतियों से स्पष्ट है।

त्र्यात्मन एष प्राणो जायते, मनोकृतेनाऽऽयात्यस्मिन् शरीरे। ( प्रश्न ३, ३ )

अर्थ — आत्मा से यह प्राण जत्मन्न होता हैं, मन के सहारे से यह शरीर में आता हैं।

एतस्मात् जायते प्राणः । (मुख्डक २-१-३) स्त्रर्थ--प्राण ब्रह्म से उत्पन्न होता हैं।

सर्वाणि ह वा इमानि भूतानि प्राणमेवाभिसं-विशंति प्राणम् भ्युज्जिहते । ( छां १।११।४ )

निश्चयपूर्वक ये सब स्ट्रप्टि प्राण में ही लय होती हैं श्रौर प्राण से ही उत्पन्न होती है।

या प्राणेन संभवत्यदिति देवतामयी, गुहां प्रविष्यतिष्टंती या भृतेभिर्च्यजायत, एतद्वौतत्। (कठ ४।७)

श्रर्थ—देवतामयी जो 'श्रदिति' शक्ति प्राण् के द्वारा उत्पन्न होती हैं, हृदयाकाश रूपी गुफा में प्रवेश करके वहां ठहरी हुई भूतों के द्वारा व्यक्त होती हैं, निश्चय से यह ब्रह्म ही हैं।

प्राणवन्धनं हि सौम्य मनः (छा० ६।८।२)
हे सौम्य, निश्चय से मन प्राण के बंधन में है।
स एष प्राण एव प्रज्ञात्मानन्दोऽजरोऽमृतः।
(कौषतिकी ब्राह्मणोपनिषत् ३।८)

वह आनन्द स्वरूप, अजर, अमर, प्रज्ञातमा यह प्राण ही हैं। वहा सूत्रों में--अतएव प्राणः (१।१।२३) सूत्र द्वारा कहा है कि यह प्राण स्वास प्रश्वास गति स्वरूप वायु नहीं है, किन्तु बहा ही हैं।

आत्मा का अर्थ शुद्ध स्वरूप आत्मा अथवा ब्रह्म ही समभ्रता चाहिये। पिएड में शुद्ध आत्मा और ब्रह्मांड में ब्रह्म अथवा दोनों जगह ब्रह्म ही कह सकते हैं। जो लोग जीव ब्रह्म की एकता नहीं मानते उनको आत्मा का अर्थ बंधन में पड़े हुवे अहंकारादि उपाधियों से युक्त जीव नहीं मानना चाहिये वरन अन्तर्यामी परमात्मा ही समभ्रता चाहिये। क्योंकि परमात्म-शिक्त ही मोच साधन करा सकती।

शक्ति, शक्तिमान् से भिन्न नहीं, न उससे पृथक् अन्य वस्तु हैं। हम शक्ति के भौतिक और चेतन दो रूप देखते हैं। प्रकृति के सब कार्यों को चलाने के लिए अनन्तराक्ति भण्डार प्रकृति में दीख पड़ता है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश के अणु अणु में इतनी शक्ति भरी हुई है कि आधुनिक वैज्ञानिकों की बुद्धि उसका परिमाण जांचने में अभी तक असमर्थ ही रही है। प्रकृति के साधारण से कार्यों में अनन्त शक्ति का उत्पन्न होना और लय होना देखा जाता है। साधारण सी बादल की गरजना में इतनी विद्युच्छक्ति उत्पन्न होकर लय हो जाती है जितनी बड़े से बड़े विद्युद् यंत्रालय नहीं उत्पन्न कर सकते। ऐसा ही हाल चेतन शक्ति का भी है। हाथी, सिंह आदि पशुओं में कितनी शक्ति खर्च होती रहती है। दोनों प्रकार

की चेतन अचेतन शक्तियों का शक्तिमान कौन है ? हम ईश्वर को यदि सर्व शक्तिमान् मानते हैं तो यह मानना भी अनुचित नहीं कि जड़ चेतनमय जगत् में जो कुछ व्यापार घटित होते हैं वे सब उस शक्तिमान की शक्ति के ही कार्य हैं। यदि ऐसा माना जाय तो क्या प्रकृति की संचालक इन शक्तियों को ही शक्तिमान् समभ लिया जाय, अथवा शक्तिमान् शक्ति से भिन्त ही है। इसका उत्तर समभाने के लिये हम एक दृष्टांत देकर विचार करते हैं। थोड़ी देर के लिये यह मान लें कि मनुष्य की शक्ति सर्व शक्तिमान् से भिन्न शरीरस्थ आत्मा की ही है। इम देखते हैं कि मनुष्य की शक्ति बाल, युवा, बृद्ध, स्वस्थ तथा रुग्ण अवस्था भेद से न्यूनाधिक होती रहती है। क्या इस शक्ति को उत्पन्न करने वाला आत्मा कभी कम और कभी अधिक शक्ति वाला हो जाता है। फिर वही आरमा जन्मान्तर में कीट आदि के शरीरों को त्याग कर पशु और मनुष्य शरीरों को धारण करता है। तो क्या आत्मा की शक्ति में परिवर्त्त न हो जाता है ? यदि ऐसा माना जाय तो आत्मा विकारी और परिवर्तनशील मानना पड़ेगा परन्तु यह सिद्धांत के विरुद्ध बात है।

इसिलये यह सिद्ध होता हैं कि आत्मा, जो स्वयं असंग है शरीर, मन, बुद्धि और अहं कार की उपाधि के कारण न्यूनाधिक शिक्त वाला प्रतीत होता है। वालक के शरीर में कम बल होता हैं, युवा अवस्था में अधिक, इसका कारण आत्मा का विकार नहीं हैं वरन शरीर रूपी उपाधि का विकार है। मनुष्य अपने वल का अनुमान नहीं कर सकता और साहस, धैर्य और हिम्मत

से अपने बल की वृद्धि कर लेता है। इससे यही सिद्ध होता है कि आत्मा निर्विकार होते हुये भी अहंकार हारा शरीरादि उपाधियों से शक्ति की व्यक्तता प्रकट करता रहता है। वास्तव में आत्मा अनन्त शक्तिमान होते हुये भी निष्क्रिय रहता है और उसकी शक्ति उसमें सदा एक समान अव्यक्त रहती है। परन्तु उसके प्रकाश के कारण शरीरादिक उपाधियों में शक्ति <mark>की</mark> व्यक्तता होती रहती है। आत्मा एक चुम्बक पत्थर Magnet के सदृश है जिसके वातावरण Magnet field में लोहे के दुकड़े शक्ति व्यक्त करते रहते हैं। परन्तु Magnetic field श्रौर लोहे के दुकड़ों में नृत्य करने वाली शक्ति दो वस्तु नहीं। इसी प्रकार सर्व शक्तिमान् ब्रह्म श्रीर प्रकृति की समस्त जड़ चेतनमय शक्तियों को समभना चाहिये। सांख्य के मतानुसार प्रकृति के पृथ्वी, जल, र्ञ्चाग्न, वायु, त्र्याकाश, ४ तन्मात्राएं, ४ कर्मेन्द्रियां, ४ ज्ञानेन्द्रियां, मन, ऋहंकार, महत्तत्व श्रौर श्रव्यक्त २४ तत्व हैं। ये सब परमात्मशक्ति के कारण जड़ चेतन मय शक्ति व्यक्त करते रहते हैं। प्रथम पांच तत्वों में शक्ति की व्यक्तता अचेतनवत है और शेष १८ तत्वों में चेतनवत्। अव्यक्त में बीज की तरह प्रसुप्त ( in potential form ) रहती है अन्य तत्व उसके क्रियात्मक रूप (kinetic forms) हैं। अव्यक्त प्रकृति है ( potential form ) , महत श्रहंकार, पंचतन्मात्रायें ये सप्त प्रकृति विकृति स्वरूप हैं ( partially potential and kinetic), मन, पांच ज्ञानात्मक और पांच क्रियात्मक इन्द्रियां. ४ महाभूत ये १६ विकृति स्वरूप हैं ( kinetic ), पुरुष न प्रकृति

है न विकृति है ( neither potential nor kinetic )।

इसिलये शक्ति ब्रह्म ही है और उपरोक्त श्रुतियों का तालर्य यह ही हैं कि वह ब्रह्म ही प्राग्ए है। यद्यपि शरीर में प्राग्ए के पांच कियात्मक रूप, प्राग्ग, अपान, समान, व्यान और उदान प्रतीत होते हैं और वाहर सूर्यशक्ति प्राण, पृथ्वी की आकर्षण शक्ति श्रपान, श्राकाश (Ether) समान वायु व्यान श्रीर अग्नि उदान हैं। ब्रह्म रूपी चुम्बक magnet के चुम्बक स्तेत्र magnetic field को प्राण कहते हैं वह उपाधियों के आधार पर नाना रूप से चेतन अचेतन शक्ति की व्यक्तता का कारण है। परन्तु चुम्बक Magnet श्रीर चुम्बक चेत्र Magnetic field स्थृल और सूदम होने के कारण अलग अलग मालूम होते हैं। ब्रह्म तो सर्व व्यापी होने के कारण सत् चित् आनन्द स्वरूप चुम्बक ज्ञेत्र Magnetic field ही हैं जिसमें कभी कोई विकार नहीं होता, सदा अव्यय और प्रशान्त रहता है। वह न कभी प्रसप्त Potential रूप घारण करता है न कियात्मक Kinetic, प्रकृति उसकी माया है। जो शक्ति पांच महाभूतों के आधार से व्यक्तता में आती है उसको हम जड़शक्ति कहते हैं। इन्द्रिय, मन, बुद्धि और अहंकार के आधार से जिसकी व्यक्तता है वह चेतन कहलाती है, परन्तु महत् तत्व और उससे उत्पन्न हुये अहंकार के आधार से जो व्यक्त होती है वह ही आध्यात्मिक शक्ति हैं, जिसका प्रयोग शक्तिपात में होता हैं। कहा है:-

'यदिदं किञ्च जगत्सर्वं प्राण एजति निस्तं' (कठ)

त्रर्थात् जो कुछ यह जगत् है वह सब ब्रह्म से निसृत प्रास् का ही स्पन्दन मात्र है।

### ६ सैव कुएडलिनी।

वह ही कुण्डिलिनी है। मनुष्यों में उक्त आध्यात्मिक शिक्त को कुण्डिलिनी कहते हैं। कुण्डिलिनी का आकार सर्पाकार माना गया है और सर्पाकार ही ब्रह्माण्ड को धारण करने वाला शेष माना जाता है। इसिलिये ब्रह्माण्ड और पिंड को धारण करने वाली वह शक्ति एक ही है।

> कुरएडल्येव भवेच्छक्ति स्तां तु संचालयेद्वुधः । स्वस्थानादाश्रु वोर्मध्यंशक्तिचालनमुच्यते ।। —( योग कुर्ण्डल्युपनिषत् )

अर्थ —कुण्डिलिनी ही शक्ति हैं उसकी बुद्धिमान उसके स्थान मूलाधार से भ्रूमध्य तक संचालित करे, यही शक्तिचालन कहलाता है।

ज्ञेया शक्तिरियं विष्णोर्निर्भया स्वर्णभास्वरा। सत्वं रजस्तमश्चेति, गुणत्रय प्रस्तिका।। महा कुएडलिनी प्रोक्ता परब्रह्म स्वरूपिणी। जीव शक्तिः कुएडलाख्या, प्राणकाराथ तेजसी।।

त्रर्थ इस शक्ति को स्वर्णवत् कान्तियुक्त सत्वरजतम तीनों गुर्णों को उत्पन्न करने वाली विष्णु की निर्भया शक्ति जानना चाहिये। यह परब्रह्म स्वरूपिणी शक्ति महा कुण्डलिनी भी कही जाती हैं। यह ही जीवरूपिणी शक्ति है, वह कुण्डलों वाली प्राणा-कार तेजोमयी है।

शक्तिपात द्वारा शक्ति चालन उसी च्चण होने लगता है प्रथम सूत्र में शक्तिपात शब्द का प्रयोग किया गया है, न कि केवल शक्ति का। अर्थात यहां पर शक्ति के विज्ञान की व्याख्या नहीं वरन् उसके पात की व्याख्या की जाने की प्रतिज्ञा है। इसलिये यह शंका होती है कि शक्ति का पात किस पर होता है, उत्तर अगले सूत्र में है कि—

#### ७ तत्पातः शिष्येषु ।

उस शक्ति का पात शिष्यों में होता है।

सूत्र में शिष्य कहने से स्पष्ट है कि गुरुजन अपने शिष्य में आध्यात्मिकशक्ति का पात करते हैं। गुरु शिष्य का सम्बन्ध इस वात का द्योतक है कि गुरु अपनी विद्या से शिष्य की जनति करना चाहता है। इसिलये इस सूत्रसे यह भाव भी स्पष्ट निकलता है कि शक्तिपात शिष्यों के कल्याण के लिये किया जाता है। जैसे लौकिक गुरु शिष्यों की मानसिक उन्नति के लिये विद्या पढ़ाता है, उसी प्रकार आध्यात्मिक उन्नति के लिये शिक्तपात किया जता है।

ततः शक्त्युद्बोधनम् ।

उससे शक्ति का उद्वोधन होता है।

अर्थात् शिष्य की शक्ति गुरु द्वारा शक्तिपात होने से जाग उठती है, जिसका अभिप्राय यह है कि हर एक मनुष्य की आध्यात्मिक शक्ति सोई हुई है। जागने पर उसके स्वरूप का अनुभव होने लगता है। शिष्य की शक्ति को जगा देने का ही नाम शक्तिपात है जैसा कि शक्तिरहस्य में कहा है:—

व्यापिनी परमा शक्तिः पतितेत्युच्यते कथं ? उद्घीदधोगितः पातो मूर्तस्यासर्भगतस्य च ॥ सत्यं सा व्यापिनी नित्या सहजा शिववत् स्थिता । किन्त्वियं मलकर्मीदि पाशवद्धेषु संद्वता । पक्कदोषेषु सुच्यक्ता पतितेत्युपचर्यते ॥

श्रथं—वह परमा शक्ति सर्व व्यापिनी है। फिर उसे पितता अर्थात वह गिरती है ऐसा क्यों कहते हैं ? एक देशीय मूर्तिमान जो सर्व व्यापक नहीं है उसी की उपर से नीचे गिरने की गित को पात कह सकते हैं। सत्य ! वह सर्व व्यापिनी है और स्वंभाव से शिववत स्थित है, किन्तु कमों के मल के पाश से आवृत रहती है और दोषों के पक जाने पर वह अच्छी तरह व्यक्त हो जाती है, तब उसे पितता (शिक्त पात) कहते हैं।

#### ८ प्राणोत्थानं वा।

अथवा यों कहें कि प्राण का उत्थान हो जाता है। प्राण शक्ति जो मनुष्य के मन, बुद्धि, इन्द्रियों श्रीर शरीर को धारण किये हुए है वह शक्ति के जागने पर ऊर्द्ध गामी होने लगती है।

#### १० ततोमहायोगसिद्धिः।

उससे (शक्ति के जागने से) महायोग की सिद्धि होती है।

११ योगः समाधिरिति भगवान् वेद व्यासः।

योग समाधि ही हैं ऐसा भगवान वेद व्यास ने कहा हैं।
समाधि संप्रज्ञात और असंप्रज्ञात दो प्रकार की होती है।
जिसमें प्रज्ञा बनी रहे वह समाधि संप्रज्ञात और जब प्रज्ञा का
सर्वथा निरोध हो जाय तब असंप्रज्ञात समाधि कह्लाती है।
संप्रज्ञात को सबीज और असंप्रज्ञात को निर्वीज समाधि भी
कहते हैं। संप्रज्ञात के ६ अवान्तर भेद हैं—सवितर्क, निर्वितर्क,
सविचार, निर्विचार, सानन्द और सास्मिता।

## १२ चित्तवृत्तिनिरोध इतिभगवान् पतंजिलः।

चित्त की वृत्ति के निरोध को योग कहते हैं ऐसा भगवान पतञ्जलि का मत है।

पातञ्जल योगदर्शन का सूत्र हैं—'योगिश्चित्तवृत्ति निरोधः', अर्थान् योग चित्त की वृत्तियों के निरोध को कहते हैं।

उक्त सूत्र में निरोध के पहिले कोई विशेषण नहीं लगाया गया है कि कितने निरोध को योग कहते हैं। इसलिये थोड़े निरोध को भी योग कह सकते हैं और सर्वथा निरोध को भी योग कहते हैं। योगानुष्ठान के उन्होंने आठ अङ्ग बताये हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, और समाधि। इसका अर्थ यह है कि वृत्तियों का निरोध थोड़ा बहुत तो 'यम' से हो होने लगता है और सर्वथा निरोध निर्वीज समाधि में होता हैं। चित्त तमस् Inertia रजस् motion और सत्य light तीनों गुणों से युक्त रहता है। इनमें से कोई एक प्रधान रूप से और अन्य दोनों उससे दवे हुये रहा करते हैं। तमोगुण से मूढ़, रजोगुण से जिप्त, रजसत्व से विज्ञिम, सत्व से एकाम और तीनों के न्यूनाधिक निरोध से निरुद्धावस्था की भिन्न भिन्न भूमिकाएं आती हैं। एकाम और निरुद्ध अवस्थायें योगियों को ही होती हैं सर्व साधारण को नहीं।

वृत्तियां पांच प्रकार की हैं जो अविद्या, अस्मिता, राग, है प और अभिनिवेश पांचों क्लेशों से युक्त होती हैं और इनसे रहित भी होती हैं। अनित्य में नित्यता की, अपिवत्रता में पिवत्रता की, दुःख में सुख की और अनात्म वस्तुओं में आत्मा की भावना रहना 'अविद्या' है। "मैं हूं" यह भाव 'अस्मिता' कहलाता है। विषयों में आसिक्त को 'राग' और घृणा को 'हे प' कहते हैं। सदा जीने की इच्छा अथवा मृत्यु के भय को 'अभिनिवेश' कहते हैं। बंधन में पड़े हुये मनुष्यों की वृत्तियां इन पांचों से युक्त होती हैं और जीवन-मुक्त महात्माओं की वृत्तियां इन पांचों से रहित होती हैं। पांच प्रकार की वृत्तियां नीचे दी जाती हैं।

(१) प्रमाण की वृत्तियां तीन भेद वाली होती हैं प्रत्यच प्रमाण, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण। देखने, सुनने, सूंघने, चखने और छूने की पांच प्रत्यच ज्ञान की वृत्तियां हैं। जो ज्ञान इन पांचों प्रत्यज्ञ प्रमाणों से नहीं हो सकता, उसका मन बुद्धि द्वारा श्रमुमान किया जाता है। जिस बात का ज्ञान प्रत्यच और श्रमुमान दोनों से नहीं होता वह श्रमुभवी मनुष्यों श्रथवा शास्त्रों के वाक्यों से होता है उसको श्रागम प्रमाण कहते हैं।

- (२) दूसरे प्रकार की विपर्यय वृत्ति है—अर्थात् असद्र्प मिथ्या ज्ञान, जैसे रस्ती में सपै का भ्रान्तिमय ज्ञान।
- (३) विकल्प ज्ञान—तीसरे प्रकार की वृत्ति है। जिसमें शाब्दिक ज्ञान होता है तदनुसार किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं होता। जैसे आत्मा की चेतन शक्ति, ऐसा कहने से शब्दों का ज्ञान होता है वास्तव में आत्मा से भिन्न कोई चेतन शक्ति नहीं है, दोनों एक ही हैं। परन्तु शब्दों से दोनों का अलग अलगहोने का ज्ञान विकल्प मात्र है।
- (४) निद्रा—सुपुप्ति की अवस्था भी चित्त की एक प्रकार की वृत्ति ही है जिसमें सब आलम्बनों का अभाव हो जाता है।
- (५) स्मृति: पूर्व काल में सुने श्रीर श्रमुभव किये हुए विषयों का याद श्राना स्मृति है।

उपरोक्त पांचों प्रकार की वृत्तियों के अन्तर्गत जायत, स्वप्न श्रीर सुषुप्ति तीनों अवस्थायें हैं। स्वप्न में स्मृति की वृत्ति के श्राधीन तमोगुण से ढकी हुई इन्द्रियां, मन श्रीर बुद्धि के संस्कार काम करने लगते हैं। चित्त को एक जलाशय के सहश मान लिया जाय, जिसपर आकाश, वादल, वृत्त इत्यादि का प्रतिबिम्ब दीख रहा हो तो जैसे उक्त प्रतिबिम्बों के कारण जलाशय की तली नहीं दीखती परन्तु प्रतिबिम्बों के ब्रोभल होने से तली दीखने लगती है अथवा जल में लहरें उठने पर तली का प्रकाश नहीं दीख सकता और लहरों के शान्त होने पर वह दीखने लगता है। ठीक उसी तरह तली रूपी आत्मा वृत्तियों के कारण नहीं जान पड़ता। वृत्तियां शांत हो जाने पर आत्मा का सालात्कार होता है। चित्त रूपी जल में वाह्य विषयों के प्रतिबिम्ब सदा पड़ते रहते हैं अथवा स्मृति के द्वारा संकल्प विकल्प रूपी तरंगें उठा करती हैं अथवा स्मृति के द्वारा संकल्प विकल्प रूपी तरंगें उठा करती हैं अथवा निहा के तमोगुण रूपी मिश्रण से वह गदला हो जाता है इसलिये आत्म स्थित नहीं होने पाती। जब पांचों प्रकार की वृत्तियों का सर्वथा निरोध हो जाता है तब आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होता है अन्यथा नहीं।

आत्मदर्शन होने से वृत्तियों के ज्ञान का मिथ्यापन और आत्मज्ञान की सत्यता चित्त पर चमकने लगती है और जगत् के बंधन का मिथ्या विपर्थ्य ज्ञान निवृत्त हो जाता है जैसे रस्सी का ज्ञान होने के परचात उसमें से सांप की आंति दूर हो जाया करती है।

उपरोक्त वृत्तियों के निरोध के लिये शक्तिपात किस प्रकार सहायक होता है यह कुछ प्रथम सूत्र में बताया जा चुका है। अब नीचे यह दिखाया जायगा कि वृत्तियों का निरोध प्राण के वश में होने के कारण सुगमतापूर्वक हो जाता है। वृत्तियां प्राण के आधीन हैं इसका क्या प्रमाण है सो कहते हैं—

१३ प्राग्स्येदं वशे सर्विमिति श्रुतेः। यह सब प्राग्त के वश में है, श्रुति का प्रमाग्त है।

अ प्राणाय नमो यस्य सर्विमिदं वशे ।

ा ।

यो भूतः सर्वस्येश्वरो यस्मिन्तसर्व प्रतिष्ठितम् ॥

( त्रथर्व वेद प्राण सूक्त मं० १)

अर्थ—प्राण को नमस्कार है जिसके वश में हैं यह सब जो हुआ हैं। सब का ईश्वर, जिसमें सब कुछ प्रतिष्ठित है।

ॐ याते तन्दांचि प्रतिष्ठिता या श्रोत्रे या चत्तुषि, या च मनिस सतता शिवां तां कुरूमोत्क्रमीः। प्राणस्येदं वशे सर्वं त्रिदिवे यत्प्रतिष्ठितम्, मातेव पुत्रान् रत्तस्व श्रीश्र प्रज्ञां च विधेहिनः

( प्रश्नोपनिषत् द्वितीय प्रश्न १२ । १३ )

अर्थ — जो तेरी तन् (स्वरूप) वाणी में प्रतिष्ठित है, जो श्रोत्र में, जो चक्षु में श्रीर जो मन में फैली हुई है उसको तू हमारे लिये कल्याण स्वरूप रख, उत्क्रमण मत कर। इस लोक में यह सब प्राण के वश में है श्रीर जो कुछ तीसरे लोक (स्वर्ग) में प्रतिष्ठित है। तू पुत्रों की माता के सदृश हमारी रत्ना कर श्रीर हमको श्री (तेज) श्रीर प्रज्ञा है।

### १४ उभयोः परस्परं निरोधः।

दोनों प्राण और चित्त वृत्तियों का परस्पर निरोध होता है।
प्राण के निरोध से वृति निरोध और वृत्ति निरोध से प्राण निरोध
होता है और इसी प्रकार से दोनों का निरोध बढ़ता जाता है।
पहिले प्राण का निरोध करना चाहिये क्योंकि खतन्त्र रूप से
वृत्ति निरोध कठिन साध्य है।

## १५ महान् किं ? विशेषत्वाच्छक्त्युद्धोधने तत्सिद्धेः।

महान् क्यों ? विशेषता के कारण, शक्ति के उद्घोधन से उसकी सिद्धि होने से।

दशवें सूत्र में योग के पहिले महान विशेषण का प्रयोग क्यों किया गया है ? क्या महायोग, व्यासजी अथवा पत्रजलि मगवान के योग से भिन्न कोई अन्य योग है, इस शंका का उत्तर इस सूत्र में दिया गया है कि योग तो चित्त वृत्ति निरोध रूप वह ही है दूसरा नहीं हो सकता। परन्तु महान विशेषण का प्रयोग करने का अभिप्राय यह है कि उसकी सिद्धि शक्ति के जागने से तुरन्त होती है, अन्यथा अद्धा वीर्य सहित यत्नपूर्वक दीर्घ काल निरंतर सत्कार से अभ्यास करने पर वृत्तिनिरोध की उपलब्धि कही गई है। इसलिये जो योग परिश्रम साध्य है वह गुरु कुपा से शीध प्राप्त होता है।

१६ हठ मंत्र लयराजयोगान्तभू मिकत्वाच श्रुतेः। श्रौर हठ योग, मंत्रयोग, लययोग, राजयोग, का अन्तर्भू- मिकत्व होने के कारण भी महान् कहा गया है, श्रुति का प्रमाण है।

शक्ति जागने के पश्चात हठादि चारों योगों का अन्तर्भू भिका रूप से स्वतः सिद्ध विकास उत्तरोत्तर होता है, यह भी विशेषता है। इसमें नीचे दी गई श्रुति का प्रमाण है।

मन्त्रो लयो हठोराजयोगोऽन्तर्भू मिकाः क्रमात् । एकएव चतुर्घाऽयं महा योगोऽभिधीयते ॥ (योग शिखोपनिषत् १३०)

अर्थ—मंत्र, लय, हठ, राजयोग क्रम से अन्तर्भू मिकायें हैं इसिलये एक ही वह योग चतुर्धा होने से महायोग कहलाता है।

<mark>१७ त्रासन प्रागायाम बंधमुद्रादयोह्ठः।</mark>

आसन, प्राणायाम, बंध मुद्रादि हठ योग हैं।

यहां पर प्राणायाम से श्वास की पूरक, रेचक, कुं मक क्रियाएं ली गई हैं। बंध और मुद्रायें बहुत हैं, उनमें १० प्रधान हैं मूलबंध, उड्ड्यानबंध, जालंधर बंध, महाबंध, महावंध, महामुद्रा, विपरीतकरणी, बजौली, खेचरी और शक्तिचालन। आसन प्रत्येक योनि के आधार पर ५४ लाख कहे हैं परन्तु ५४ मुख्य हैं पातञ्जल दर्शन के अनुसार 'स्थिर सुखं आसनम्' कहा गया है परन्तु सांख्य ने यह भी नियम नहीं माना कि स्थिरता और सुख से ही स्थिति हो, शक्ति जागकर क्रियावती होती है तब किसी किसी को नाना प्रकार के आसन, कुम्भक और मुद्रायें देखने में आती हैं।

## १८ ततो नाड़ी शुद्धिः।

उससे नाड़ी शुद्धि होती है

नाड़ियों से बात नाड़ियों या स्नायुत्रों (nerves) का त्रिम-प्राय है। नाड़ियाँ प्राण शक्ति के प्रवाह के लिये उसी प्रकार कार्य करती हैं जैसे बिजली के प्रवाह के लिये तार। साधारण मनुष्यों की नाड़ियां मलाकुल होती हैं त्रीर उनमें से प्राण का प्रवाह सुगम नहीं होता। हठ योग की क्रियायें उनके मल को निकाल देती हैं।

#### १६ स्वाध्ययेश्वरप्रशिधाने मन्त्रयोगः।

स्वाध्याय ऋौर ईश्वर प्रिण्यान मंत्रयोग है।

पातञ्जल दर्शन में प्रगाव के जप श्रौर उसके श्रर्थ की भावना को स्वाध्याय कहा है। स्वाध्याय में मोचप्रद मंत्रों का जप श्रौर शास्त्रों का श्रवण, पठन, मनन भी लिखा गया है। स्वाध्याय से योग की सिद्धि होती है जैसा कि वेद व्यासजी ने कहा है:—

# स्वाध्यायाद्यागेमासीत यागात्स्वाध्यायमामनेत् । स्वाध्याययोगसम्पत्या परमात्मा प्रकाशते ॥

स्वाध्याय से योग प्राप्त होता हैं, योग से स्वाध्याय का मनन करे, स्वाध्याय श्रीर योग की सम्पत्ति से परमात्मा प्रकाशित होते हैं।

ईश्वर प्रिण्धान का अर्थ ईश्वर समर्पण और ईश्वर शरणागित है। २० ततः समाधि सिद्धिः।
उससे समाधि की सिद्धि होती है।
२१ चित्ते लीने लयः।

चित्त के लीन होने पर लय योग कहलाता है।

२२ प्रागस्थैर्यात्तदुपलिधः । प्राग्ण राक्ति के स्थिर होने पर लय योग की प्राप्ति होती है।

२३ षट् चक्र वेधात्।

छः चक्रों का वेध होने के कारण।

२४ आधार-स्वाधिष्ठान-मणिपूरानाहत-विशुद्धाज्ञा-भिधानि चक्राणि ।

त्राधार, स्वाधिष्ठान, मिएएर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा चक्रों के नाम हैं।

२५ पायूपस्थनाभिहृद्कंठ अूमध्येषु तत्स्थानानि । गुदा, उपस्थ, नाभि, हृदय, कंठ, अमध्य देश में उनके स्थान हैं।

### २६ तत्तु सुषुम्नाऽधिकृतानि ।

परन्तु चक्रों के ये स्थान सुषुम्ना नाड़ी के अन्दर हैं। चक्र सुपुम्ना के अन्दर वे स्थान हैं जहां पर नाणियों के केन्द्र हैं। कंठ से निकलने वाली नाड़ियाँ घीवा और हाथों में फैलती हैं, पृष्ठ भाग से निकलने वाली पीठ और पसलियों पर फैलती हैं, हृदय का संबन्ध सीधा भी आज्ञा चक्र से हैं, किट पर्व की नाड़ियां उदर, कमर और पैरों में अंगूठों तक चली गई हैं। उपस्थ विभाग की मृत्राशय, वीर्याशय आदि में गई हैं। गुदा की और उपस्थ की मिलकर कुछ सीवनी, गुदा, मलाशय इत्यादि में फैलती हैं। 'आज्ञाचक्र' मस्तिष्क और सुपुम्ना के चित्रा विभाग की शिराओं का, तथा पंच ज्ञानेन्द्रियों की नाड़ियों का केन्द्र है। सहस्रार में सारे शरीर की नाड़ियों का सम्बन्ध इस प्रकार है जैसे हैंड आफिस से शाखाओं का।

२७ मनोलय स्त्वाज्ञायाम् । श्राज्ञा चक्र में प्राण पहुँचने पर मन का लय होता है । २८ संकल्यविकल्याऽभावश्च । संकल्प और विकल्प का श्रमाव होता है ।

#### २६ एकाग्रता च मनसः।

श्रीर मन की एकामता होती है। श्रर्थात् किसी ध्येय संकल्प पर भी एकामता हो सकती हैं। श्रीर संकल्प विकल्प शून्य एकामता भी होती है।

३० तदुपरि राजयोगः सहस्रारे ।

उसके ऊपर राज योग होता है सहस्रार में ।

आज्ञा चक्र के ऊपर सहस्रार में प्राण जाने से राज योग
होता है।

३१ तत्र ब्रह्मणि शक्तिःर्लयान्त्रिर्वीजसमाधिः प्राण-लयो मनोलयरच ।

वहां पर ऋथीत सहस्रार में शक्ति के ब्रह्म में लय हो जाने से निर्वीज समाधि होती हैं और प्राण और मन दोनों का लय हो जाता है।

२२ ततः द्रष्टुः स्वरूपेऽवस्थानम् । तव द्रष्टा की अपने स्वरूप में स्थिति होती है।

यह पातंजल दर्शन के प्रथम पाद का तीसरा सूत्र हैं और योग की स्थिति का वर्णन करता है। जब तक दृष्टा की अपने स्वरूप अर्थात् परब्रह्म में स्थिति नहीं होती तब तक वृत्तियों की सारूप्यता न्यूनाधिक बनी रहती है।

कठबल्ली की नीचे दी हुई श्रुति भी इसी पद की प्राप्ति का उपदेश कर रही हैं।

यच्छेद् वाङमनसी पाज्ञस्तद्यच्छेज्ज्ञान आत्मिन। ज्ञानमात्मिन महति नियच्छेत्तद्यच्छच्छोन्त आत्मिन।।

(बल्ली ३, ऋ० १, मंत्र १३)

बुद्धिमान् मनुष्य वाक् आदि इन्द्रियों को मन में लय करे, मन को बुद्धि में, बुद्धि को प्रथमज महत्तत्व में लीन करदे और महत्तत्व का शान्त आत्मा (ब्रह्म ) में लय कर दे ।

शक्तिपात कम में उक्त प्रक्रिया की सिद्धि सुघुम्नागत प्राग्गोत्थान द्वारा की जाती है।

# ।। द्वितीय पाद ।।

१ तदर्थं गुरुमेवाभिगच्छेत् समित्पाणिः श्रुतेः । उसके लिये गुरु के पास ही जावे समित्पाणि, ऐसा श्रुति का उपदेश है।

ब्रह्मज्ञान के देने वाली शक्ति के उद्गोधनार्थ गुरु के पास ही जावे, अन्यथा बिना गुरु के उसकी प्राप्ति नहीं होती जैसा कि श्रुति का उपदेश है।

परीच्य लोकान्कर्म चितान्त्राक्षणो, निर्वेदमायान्नास्त्य कृतः कृतेन । तद्विज्ञानार्थं स गुरु मेवाभिगच्छेत्,

समित्पाणिः श्रोत्रियं ब्रह्मनिष्टम् ॥

( मुग्डक १, कार्ग्ड २, श्रुति १२ )

त्रर्थ — कर्मकाण्ड द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की परीचा करके ब्राह्मण वैराग्य प्रहण करे। क्योंकि कर्मद्वारा मोच पर नहीं मिलता श्रीर उसके जानने के लिये हाथ में समिघा लेकर गुरु के पास ही जावे, जो श्रोत्रिय श्रीर ब्रह्मनिष्ठ हो।

ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिये विषयों से उदासीन होकर
गुरु के पास जाने का उपदेश किया गया है। पूर्व काल में सब
ब्रह्मि यझ किया करते थे इसलिये शिष्य गुरु के पास दी चार्थ
हाथ में समिधा लेकर जाता था। आजकल यशादि करने की
प्रणाली न रहने से पत्र, पुष्प, फलादि लेजाना चाहिये। खाली

हाथ नहीं जाना चाहिये। समित्पाणि कहने का अर्थ यह नहीं है कि उस काल में भी सिमधा के अतिरिक्त फल, पुष्प न ले जाते होंगे। परन्तु सिमधा ही क्यों कहा है इसके दो कारण मतीत होते हैं। प्रथम तो शिष्य ज्ञानाग्नि अपने अन्दर जलाने का अभिलाधी है और दो अरिणयों से अग्नि प्रकट होती है। इसिलिये सिमधा ले जाना उसकी ज्ञनाग्नि प्राप्त करने की इच्छा का द्योतक है। गुरु को उत्तरारिण और शिष्य को अधरारिण से उपमा दी जाती है क्योंकि दोनों से ब्रह्म विद्या रूपी अग्नि प्रकट होती है और उनके द्वारा उसका कम भावी सन्तानों में चलता है। दूसरा अभिप्राय यह भी दीखता है कि शिष्य गुरु की छोटी से छोटी अर्थान् लकड़ी काट कर लाने की भी सेवा करने में अपना अभिमान समसता है।

### २ त्रह्मनिष्ठो वेधकः शक्तिपातचमश्च गुरुः।

गुरु ब्रह्मनिष्ठ, वेध करने वाला, श्रीर शक्तिपात करने में समर्थ होना चाहिये।

ब्रह्मनिष्ट—जो यचित्त हो अर्थात् जिसका चित्त एकाम्र अवस्था में रहकर ब्राह्मी स्थिति में रहता हो। ब्राह्मी स्थिति का वर्णन श्री भगवान् ने गीता के द्वितीय अध्याय के अन्त में स्थित प्रज्ञ अथवा समाधिस्थ की व्याख्या करते हुए किया है। वेधक जो छवों चक्रों का वेध कर सके वह वेधक कहलाता है।

### ३ निग्रहानुग्रहत्तमश्च ।

श्रौर जो निमह श्रौर श्रनुमह दोनों में समर्थ हो।

शक्तिपात करने को अनुमह और रोक देने को निमह कहते हैं। निमह से शिष्य के वेग को कम किया जा सकता है। जितना गुरु के लिये अनुमह करने का सामर्थ्य आवश्यक है उतना ही निमह करने का भी, क्योंकि कभी कभी अधिक वेग हो जाने पर उसके कम करने की भी जरूरत पड़ जाती है। ऐसा ही गुरु, शिष्यों के वेग को संयम में रख सकता।

### ४ परीच्य दीचयेत्।

गुरु शिष्य की परीज्ञा करके दीजा देवे।
यदि श्रयोग्य होवे तो दीज्ञा न दे। उसको योग्य बनने के लिये
समय दे। समय पाकर पका हुआ फल अच्छा होता है इसलिये
शीव्रता करना उचित नहीं है।

## ध शक्तिपात एव दीचा ।

शक्तिपात करना ही दीचा देना है।

शक्ति का एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य तक दो प्रकार से प्रवाह होता है। स्पर्श द्वारा और विना स्पर्श के। आगे चल कर बताया जायगा कि शरीर के भीतर शक्ति का प्रवाह नाड़ियों के आश्रय से होता है। परन्तु जब वह शरीर से बाहर भी संक्रमित होती है तो उसकी गृति किस तत्व के आश्रय से होती है और वह अग्नि ताप के सहश चारों ओर फैलती है अथवा धारा रूप एक स्थान से दूसरे स्थान को जाती है, क्या उसकी गृति का अनुभव हो सकता है, यदि होता है तो उसका स्वरूप क्या है, हत्यादि अनेक प्रशन यहां पर उत्पन्न होते हैं जो एक स्वतन्त्र

विज्ञान का विषय है। परन्तु इस विषय पर आधुनिक वैज्ञानिक पद्धति पर अन्वेषणों के अभाव के कारण तत्वतः विवेचन करना तो श्रसम्भव प्रायः ही है परन्तु साधन करने वाले कुछ महानुभावों के अनुभवों श्रीर श्रनुमानों के आधार पर उक्त प्रश्नों पर थोड़ा प्रकाश डालने की चेष्टा की जाती हैं। यह बात तो आहु भूत है कि शक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवाहित होती है और मनुष्य के शरीर से अथवा प्रश्वास से चोरों और इस प्रकार फैलती है जैसे तप्त गोले से उद्याता। यह भी प्रतीत होता है कि उसकी गति का मार्ग (Medium) वायु तो नहीं है। सम्भव हैं आकाश तत्व (Ether) अथवा उससे भी सूदम कोई तत्व हो। सांख्य की परिभाषानुसार उसको सम्भवतः, मनस्तता मनस्तत्व (Mind Stuff) अथवा महत्तत्व कह सकते हों। कभी कभी शक्ति की गति गोली की तरह सीधी भी होती हैं। शक्ति का अस्तित्व स्पर्शेन्द्रिय द्वारा किसी किसी को होता देखा जाता है परन्तु वह सूदम विषय होने के कारण अभ्यास के प्रारम्भिक अवस्था में अनुभव गम्य नहीं होता। किसी किसी अभ्यासी को विद्युतत्प्रकाशवत् दृष्टिगोचर होता हुआ भी देखा गया है। यह प्रकाश नाड़ियों में अन्दर और शरीर के बाहर भी गतिमान् दीख पड़ता है। अभ्यास करने वालों का यह भी अनुभव है कि उक्त शक्ति बाहर बादल, श्राग्नि, विद्युत् सूर्यादि श्रथवा केवल वायु त्राकाश त्रौर किसी स्थान से भी संकल्प छारा ऋपने शरीर में खेंची जा सकती है। इसिलये उनका कहना है कि

परमात्मा की शक्ति सब पदार्थों में भरपूर है। उसको अन्दर की शक्ति जागने के पश्चात् योगी अपने संकल्प से खींच सकता है। उक्त प्रकार से खींची हुई शक्ति शरीर में प्रवेश करके चेतनवत् ही व्यवहार करती है। इसिलये विद्युदादि शक्तियों से वह भिन्न और उत्तम है।

जब शक्ति योगी की इच्छा से बाहर जाती है तो पृथ्वी पर देश देशान्तर में कहीं भी भेजी जा सकती हैं। Telepathy आदि उक्त शक्ति के ही कार्य हैं।

अनुमान से कहा जा सकता है कि बहुत संभावना है कि इस आध्यात्मिक शक्ति से विद्युदादि आधिभौतिक शक्तियां भी उत्पन्न की जा सकें।

अध्यात्मिक शक्ति का तीन दृष्टिकोणों से विचार किया जा संकता है:—

- १. ऋपने ऋध्यात्मिक लाभार्थ।
- २. दूसरों के श्राध्यात्मिक लाभार्थ।
- ३. श्राधिभौतिक जगत् में भौतिक सिद्धियों के लिये प्रयोग् गार्थ, जिस रीति से उसका भौतिक शक्तियों से सम्बन्ध माळूम हो सके।

यहां पर उपरोक्त दो दृष्टिकोणों से इस विषय पर किंचित् प्रकाश डालने का प्रयत्न किया गया है।

६. ततः शक्ति प्रदीपनं दीपवत् । उससे शक्ति का प्रदीपन होता है दीपक के सहस्य। जैसे एक प्रज्ज्वित दीपक की शिखा से दूसरा दीपक जलाया जाता है, उसी प्रकार गुरू की शक्ति के शिष्य पर गिरने से उसकी शक्ति जाग उठती हैं।

७. ततः दिव्यं ज्ञानं सम्पद्यते चीयते च बन्धनम् । उससे दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है त्रौर बन्धन का चय होता है।

### दीप्ते ज्ञानाग्नौ मल विच्चेपाऽवरणहानिः।

श्लागाग्नि के प्रज्ज्विति होने पर मल, विद्येप और आवर्ण की हानि होती है। मल पापों को, विद्येप चित्त की चंचलता को और आवरण अज्ञान के पर्दे को कहते हैं।

#### ८, गुरु गृहे निवसेत्तिस्रो रात्रीः।

गुरु के घर पर तीन रात्रि निवास करे। यहां रात्रि शब्द का प्रयोग किया गया है न कि दिन का। इसका अभिप्राय यह है कि साधन काल सूर्यास्त के पश्चात् और सूर्योदय से पूर्व ब्राह्म गुहुर्त में अच्छा होता है।

१० तोषयेच भोजनवस्नद्विणाभिः प्रणिपातेन सेवया च।

श्रीर गुरु को भोजन वस्त्र दक्षिणा देकर प्रणाम श्रीर सेना करके सन्तुष्ट करे, श्री भगवान ने गीता में कहा है:—

तद्विद्धि प्रशिपातेन परिप्रश्नेन सेवया । उपदेक्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः ॥ श्रर्थः - उसको झान को) प्रणाम करके प्रश्न करके श्रीर सेवा करके जानो, झान का उपदेश तुमको तत्वदर्शी झानी देंगे।

यहाँ पर यह शंका हो सकती है कि वीतरागिवषय गुरुओं को सन्तुष्ट करने का क्या अभिप्राय है, वे सदा सब से ही सन्तुष्ट रहते हैं। परन्तु शरीर धारी गुरुको वस्त्र भोजन धनादि की आवश्यकता तो होती ही है उनका वीत राग होने का अर्थ यही है कि वे विषयों में आसक्ति नहीं रखते और किसी से अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिये भी यथासम्भव प्रार्थना अथगा आज्ञा नहीं करते। परन्तु शिष्योंका धर्म है कि अपने अनुमानसे उनकी आवश्कताओं को जान कर विना कहे यथा शक्ति पुरा करें, इससे वे उनका सन्तोष प्राप्त करेंगे।

११ दीचा त्रिविधा।

दी ज्ञातीन प्रकार की है।

१२ दर्शनाद् भाषणातस्पर्शाच ।

दृष्टि के द्वारा, भाषण द्वारा और स्पर्श से।
साधारणतः शक्तिपात तीन प्रकार से किया जाता है (१)
दृष्टि से (२) मंत्रादि देकर और (३) द्वाथ से छूकर। इन
तीनों कमों में शक्तिपात करने वाले की इच्छा होने पर शक्ति
संचार होता है। इच्छा न होने पर नहीं होता है। इसिलये इच्छा
ही से शक्तिपात होता है। स्पर्शादि तो वाह्य साधन हैं।

### १३ मानस्यपीति केचित्।

परन्तु दीचा मानसिकी भी है इसलिये कोई लोग शक्तिपात को चार प्रकार का मानते हैं।

जैसे पहिले कह आये हैं कि बिना इच्छा के तो स्पर्श, अवलोकन और भाषण से भी दीचा नहीं होती, तो चौथी मानसी कहने की क्या आवश्यकता है। इसका समाधान यह है कि मानसी दीचा ऐसी अवस्था में दी जाती हैं जब कि गुरु शिष्य का किसी कारण स एक स्थान पर समागम न हो सकता हो। जैसे दोनों दूरस्थ देशों में हों और शिष्य गुरु के समीप न आ सकता हो। अथवा किसी कारण से गुरु शिष्य की अपने सन्मुख उपस्थिति की आवश्यकता न समभता हो तो गुरु के संकल्प से दूरस्थ शिष्य पर शक्तिपात हो सकता है।

# १४ सा पूनरप्यधिकारि मेदतस्त्रिधा।

वह दीचा फिर भी अधिकारी भेद से तीन प्रकार की है।

# <mark>१५ सदुमध्यतीव्रत्वात्</mark> पिपीलिकाकपिखगन्यायवत् ।

मृदु, मध्यम और तीव्र होने के कारण, चींटी, बन्दर और पत्ती के न्याय के सदृश।

अधिकारी के भेद से किसी में हलका वेग आता है किसी में मध्यम और किसी में तीज । किसी किसी को पूर्ण विकास होने में एक दो या तीन दिन और अधिक समय भी लग जाता है। किसी को प्रथमवार ही विकास हो जाता है परन्तु धीरे थीड़ा थोड़ा और किसी को उसी चए स्पर्श, अवलोकन

श्रथवा मंत्र प्राप्त होते ही वेग से विकास हो जाता है। जैसे वृत्त पर लगे हुएं फल तक चींटी धीरे धीरे पहुँचती है, किप एक शाखा से दूसरी शाखा पर कूरता फाँदता जाता है और पत्ती उड़ कर सीधा उस पर जा बैठता है।

# १६ सा क्रियावती, कलावती, वर्णमयी वेधमयीति ब्रह्मा।

ब्रह्माजी ने कहा है कि दीचा कियावती, कलावती, वर्णमयी श्रीर वेधमयी होती है। किथावती इसिलये कहलाती हैं कि उस में नाना प्रकार की कियायें होती हैं। कलावती इसिलये कि उससे तत्व शुद्धि होती है श्रीर ३६ तत्वों को ४ कलाश्रों में बांटा गया है। ३६ तत्वों के नाम इस प्रकार हैं:—

शिव, शक्ति, सदा शिव, ईश्वर, शुद्ध विद्या, माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग, पुरुष, प्रकृति, महतत्व, अहंकार, मन, ४ ज्ञानेन्द्रियां, ४ कर्मेन्द्रियां, ४ तन्मात्रायें, ४ महाभूत । इनमें प्रथम दो तत्व शान्त्यातीता कला, फिर अगले ३ तत्व शान्ति कला, ७० तत्व माया कला, २३ तत्व प्रतिष्ठा और अन्तिम पृथिवी तत्व निवृत्ति कला के अंग माने जाते हैं।

सारा विश्व नाम रूपात्मक दृश्य है। कलावती का सम्बन्ध रूपात्मक कलात्रों से और वरणमयी का संबन्ध वरणात्मक नाम अर्थात् शब्दमयी सृष्टि से समस्ता चाहिये। वर्णमयी में मंत्र, पद, कविता इत्यादि की शक्ति उदय हो जाती है और वेधमयी इसलिये कहलाती है कि उससे षट् चक्रों का वेध

होता है। उक्त चारों रूप किसी किसी में प्रकाशित होते हैं किसी में एक, दो श्रथवा तीन।

#### १७ शिवादेशकारिगीति शांभवी।

शिवजी के आदेश कराने वाली शांभवी कहजाती है। जिसको शिवजी के आदेश अवण हारा, वचन हारा, लिख कर अथवा विचारों में स्पष्ट रूप से आने लगें तो समभना चाहिये कि शांभवी है।

#### १= योगोक्तक्रमतो योगदीचा।

योग में कहे हुए कम से दी हुई दीज्ञा थोग दीज्ञा है। इसमें योग की कियायें प्रधान रूप से होती हैं अन्य साधन गौए रूप से होते हैं।

१६ सैव शाक्तेयी शाक्तीकी ज्ञानवती वा ।
वही शाक्तेयी, शाक्ती अथवा ज्ञानवती दीचा भी कहलाती है।
शानवती कहने की जगह कोई ज्ञान दीचा भी कहते हैं,
क्योंकि शक्ति ही ज्ञान है। शाब्दिक उपदेश वास्तव में ज्ञानीपदेश नहीं है। शक्ति द्वारा ज्ञान का प्रकाश शिष्य में स्वयं उदय
होता है वह ही यथार्थ में ज्ञान का उपदेश है।

२० मंत्रमार्गानुसारेण मान्त्री । मंत्र शास्त्र के अनुसार दी गई दीचा मान्त्री कहलाती है । २१ मंत्रार्चनाद्युपचारै राणवी ।

मंत्र श्राचन श्रादि उपचारों की सहायता से क्रमशः उन्नित कराने वाली श्राणवी दीचा कहलाती है।

## २२ षट् चक्र वेधाद्वेधमयी।

षट्चक्रों का वेघ होने के कारण वेघमयी दीन्ना कहलाती है।

२३ वेदान्त योग भक्ति संप्रदाय भेदतोऽपि बहुविधा

वेदान्त, योग, भक्ति आदि संप्रदायों के भेदों से भी बहुत
प्रकार की दीन्ना होती है।

## २४ सा एकैव शक्तिमत्वात्।

वह बहुत प्रकार की होते हुये भी एक ही है शक्ति का प्रवोध होने के कारण।

ब्रह्म की शक्ति तो एक ही हैं, इसलिये सब का फल मोच ही है, यद्यपि उसका विकास नाना प्रकार से देखा और सुना जाता है।

### २५ वीतरागचित्तालम्बनात् ।

वीतराग चित्त का अवलम्बन होने के कारण शक्तिपात दीचा होती है।

#### २६ सिद्धसंकल्पाद्वा ।

अथवा सिद्ध संकल्प होने से।

योगी वीतराग होने से सिद्ध संकल्प हो जाता है इसिलये 'वा' का प्रयोग किया गया है। गुरु की शिक्त शिष्य में जाकर उसकी आध्यात्मिक जागृति किस कारण से कराती है, उसकी वृत्तियाँ शीघ निरुद्ध कैसे होने लगती हैं? इत्यादि शंकाओं का समाधान इन दो सूत्रों से किया गया है। प्रथम सूत्र के भाष्य में

बताया जा चुका है कि वीतराग योगियों के चित्त का आलम्बन लेकर शक्तिपात द्वारा शक्ति संचार होने से शिष्यों को शीघ एकामता का लाभ होता है। पातंजल दर्शन के 'वीतराग विषयं वा चित्तप्' सूत्र का अर्थ साधारण लोग तर्क और अनुमान के आघार पर किया करते हैं परन्तु अच्छी तरह नहीं समभ सकते। वेद व्यास जी ने अपने भाष्य में वीतराग महात्माओं का ध्यान नहीं कहा है वरन यह कहा है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध वीतराग चित्त के आलंबन अर्थात आश्रय से होता है। शक्तिपात दीजा में शक्ति का संचार गुरु के संकल्प का आश्रय लेकर होता हैं और उस शक्ति से शिष्य को वीतराग चित्त का आलम्बन मिलता है। इसका अनुभव शक्तिपात दीजा महण करने वालों को होने से उनकी समभ में उक्त सिद्धान्त सुगमता से आ सकता है। यथा:—

चित्त का और शक्ति का कितना घनिष्ट सम्बन्ध है यह
श्रुतियों में स्थान-स्थान पर प्रतिपादित है।

# २६ श्रुतेः।

श्रुतिका प्रमास्य है। यथाः –

तेजो ह वै उदानस्तस्मादुपशांततेजाः पुनर्भव मिद्रियैर्मनिस सम्पद्यमानैः। यच्चितस्तेनैष प्राणमाचाति प्राणस्तेजसायुक्तः सहात्मना यथा संकल्पितं लोकं नयति। प्रश्न (३) मंत्र ६, १० श्रर्थ—तेज ही निश्चय से उदान है, इसिलये जिसका तेज उपशान्त हो गया है, उस तेज को पुनः उत्पन्न करने के लिये इन्द्रियों को मन में अच्छी प्रकार ले जाकर जिसने अपना चित्त एकाम कर लिया है, उसमें एकाम चित्त के द्वारा प्राण आ जाता है श्रीर प्राण तेज से युक्त होकर आत्मा के सिहत जैसा संकल्प मनुष्य करता है उसी लोक को ले जाता है अर्थात् उसी प्रकार की सिद्धि देता है।

उपरोक्त श्रुतियों में उपशान्त तेजा का अर्थ यदि मृत्यु लिया जाय तो जैसा श्री शंकराचार्य महाराज ने कहा है जन्मान्तर में प्राण इस जन्म के किये संकित्पत लोक को ले जाता है। परन्तु जो किया मृत्यु के समय प्रकृति के वश होती है वह ही किया योगी अपनी इच्छा से जीवनकाल में करता रहता है अर्थात् इन्द्रियों को मन में लय करता है श्रीर मन को बुद्धि में श्रीर फिर बुद्धि को आत्मा में, और आत्मा सहित सुपुम्णा मार्ग से धारणा, ष्यानसमाधि करके कथा संकल्पित सिद्धि को प्राप्त करता है। जीवनकाल में उपशान्त तेजाः का श्रर्थ ऐसे मनुष्यों के लिये किया जा सकता है जो ब्रह्मतेज से चीए हो रहे हैं। उनके लिये उस तेज के पुनर्भव ऋर्थात किर उत्पन्न करने का साधन योग मार्ग द्वारा इन्द्रियों का प्रत्याहार करके चित्त की एकामता करना है। मनुष्य को संयिचत होने से प्राण शक्ति त्राती है यह बात उपरोक्त अ ति में बताई गई है श्रीर सबके अनुभव की भी बात है। इसी प्रश्न की आठवीं श्रुति में आदित्य को वाह्य प्राण बताया है उसका

सम्बन्ध चातुष प्राण से है, पृथ्वी की देवता रूप शक्ति वाह्य अपान है, आकाश समान, वायु व्यान, और अग्नि उदान है। निरुद्ध चित्त वाले मनुष्य को उपरोक्त पांचों प्रकार की शक्तियाँ विश्व भएडार से मिलने लगती हैं। जैसा कि इमने इसी पाट के ४वें सूत्र में कहा है कि योगी शक्ति को वायु, आकाश, सूर्य, अग्नि सब जगह से खींचने लगता है। प्राण शक्ति को आवाहन करने का उपाय यश्चित्तता ही है। चित्त के निरोध सं प्राण्शक्ति को उदान रूपी तेज से युक्त करके थोगी तेजोमय बनता है श्रौर उसी प्राण शक्ति को दूसरों में भी दृष्टि द्वारा चाचुप प्राण की सहायता से, अथवा मंत्र द्वारा अग्नि स्वरूप समान शक्ति के आधार से, अथवा स्पर्श द्वारा वायु रूप व्यान शक्ति के आधार से दूसरों में शक्तिपात करके उनमें भी उक्त ब्रह्मतेज को उत्पन्न कर देता है। योगी के संकल्प के अनुसार प्राण् शक्ति का उद्दान सहित शिष्य में संचार होता है यह अभिप्राय भी १० वीं मुति के अन्तर्गत निहित है।

उपरोक्त श्रुतियों में शक्ति सम्पादन करने का रहस्य स्पष्ट रूप से बताया गया है जो चीए तेज मनुष्य अपनी इन्द्रियों और मन को संयम में स्वयं नहीं ला सकते उनको शक्तिपात छारा गुरु की शक्ति के आलम्बन से यह कार्य सम्पादित हो जाता है। शक्तिपात के पश्चात् शिष्य की अपनी शक्ति जाग उठने से वह स्वयं भी अपनी इन्द्रियों और मन का संयम करने लगता है। प्रार्ण से मनोनिरोध और मनोनिरोध से प्रार्ण शक्ति का संचय उत्तरोत्तर होने लगता है।

#### २८ स्मृतेश्च ।

श्रीर स्मृतियों का भी प्रमाण है।
पुराणों में श्रीर तंत्र शास्त्रों में इस विज्ञान का रहस्य श्रविक
विस्तार से मिलता है।

यथाः—शक्तियातसमायोगादृते तत्वानितत्वतः । तद्व्याप्तिस्तद्विशुद्धिश्च ज्ञातुमेव न शक्यते ।। ( शिव पुराण वायवीसंहिता )

अर्थ-शक्तिपात के समायोग के बिना तत्वतः तत्वों का ज्ञान, आत्मा की व्यापकता और उसके शुद्ध बुद्ध स्वरूप का ज्ञान कदापि नहीं हो सकता।

# २६ तत्तुसति धर्माधर्मयोः साम्ये ।

परन्तु वह शक्तिपात धर्म श्रीर श्रधर्म की साम्यावस्था होने पर होता है।

श्रथीत गुरुजन पापी मनुष्यों पर शक्तिपात नहीं करते और यदि करना भी चाहें तो पाप की श्रधिकता होने पर शक्ति का संक्रमण नहीं होता। पाप दग्ध होकर जब पाप पुण्य की साम्यता श्राती है तब ही उसका विकास होता है। इसी श्रभिप्राय से कुष्ट, यदमा, मिरगी, बवासीर, सुजाक, श्रातशक जैसे पापी रोगों से पीड़ित मनुष्यों को दीचा देने का निषेध है। श्रन्धे, काने, बहिरे, श्रंगहीन और और श्रिधकांगियों की भी गणना उसी कोटि में की गई है।

३० योस्मन्नपतति तद्धि न पात्रम् ।

जिस मनुष्य में शक्ति नहीं गिरती वह पात्र नहीं है।

परन्तु इस सूत्र का अर्थ यह भी नहीं है कि जिसमें शक्ति

जाती है वह दीचा का पात्र है ही। यह भी संभावना हो सकती

है कि शक्ति जाने पर भी कोई कोई दीचा के योग्य नहीं होते।

३१ वर्णीनां न नियमः।

वर्णां का नियम नहीं है।

जिसको गुरु स्वीकार करले वह ही पात्र है, वर्ग, जाति का नियम नहीं है। ईसाई, मुसलमान, यूरोप अथवा अन्य देशों के निवासी सब ही पात्र हो सकते हैं।

३२ बालवृद्धस्त्रीपुमान्सः सर्वेऽधिकारिगाः । बालक, वृद्ध, स्त्री, श्रौर पुरुष सब श्रिधकारी हैं।

३३ एकाकी दीचितैर्वा सह समभ्यसेत्। अकेलः अथवा दीचितों के संग अभ्यास करे।

३४ शुचौ गुप्तदेशे मठे गुहायां वा ।

किसी शुद्ध बन्द कमरे में, मठ अथवा गुका में अभ्यास करे। जन समुदाय में सब के सामने अभ्यास करना निषिद्ध है। क्योंकि ऐसा करने से शक्ति का हास होता है, साधक की उन्नति में बाधा पड़ती है, और विष्नों का भय होता है।

३५ तत्र स्थापयेत् कम्बलासनमजिनासनंवा । वहां पर कम्बल अथवा मृग या व्याघादि के चर्म का आसन बिछावे। चटाई अथवा बिना आसन के भूमि, पत्थर अथवा लकड़ी के आसन पर अभ्यास न करे।

-:0:-

# तृतीय पाद।

१ कोषेषु ताद्धिकासः । २ अन्नप्राणमनोविज्ञानानन्द-मयाःश्रुतेः ।

कोषों में उसका विकास होता है, श्रत्रमय, प्राण्मय, मनोमय, विज्ञानमय, श्रौर श्रानन्दमय कोष हैं श्रुति के श्रतुसार। कोष पांच हैं। तैत्तिरीय उपनिषद् में पांच कोषों का वर्णन मिलता है उनमें प्रथम चार तो कोष ही समभने चाहिये परन्तु श्रान्तिम श्रानन्दमय तो स्वयं श्रात्मानन्द का ही रूप है।

तस्य त्रियमेव शिरः, मोदो दिच्छ पद्धः प्रमोद उत्तरः पद्धः, श्रानन्द श्रात्मा, ब्रह्म पुच्छं प्रतिष्ठा ।

उसका (आनन्द मय कोष का) सिर प्रियता है द्विण पत्त मोद, उत्तर पत्त प्रमोद, आत्मा आनन्द और ब्रह्म उसकी पृंछ प्रतिष्ठा है। इसिलये शक्ति का विकास प्रथम चार में तो प्रत्यन्त प्रतीत होता ही है, परन्तु आनन्दमय में आनन्द के विकास का अर्थ विकल्प मात्र ही है। उसका अर्थ यह ही समभना चाहिये कि आनन्द का अनुभव होना ही आनन्द मय परमात्मा का साज्ञात्कार है और वह ही आनन्द मय का विकास है—

सवा एव पुरुषोऽन्नरंस मयः, तस्माद्वा एतस्मादन्नरंस-

मयात्, अन्योऽन्तर आत्मा प्राणमयः, प्राणमयात् अन्योऽ-न्तर् आत्मा मनोमयः, मनोमयात् अन्योऽन्तर आत्मा विज्ञान मयः, विज्ञान मयात् अन्योऽन्तर आत्मानंदमयः। (तै० २-४)

उक्त कोषों में शक्ति का विकास किस प्रकार होता है इसके लिये नीचे कोषों का स्वरूप दिखाया जाता है।

३ पार्थिवोऽन्नमयः।

पार्थिव शरीर ऋन्न का बना हुआ है।

४ तत्र नाड्योऽनन्ताः।

उसमें श्रनन्त नाड़ियां हैं।

प्रश्नोपनिषद् में नाड़ियों की संख्या ७२००००१ कही है, एक सुषुम्ना और १०० प्रधान नाड़ियाँ हैं। फिर प्रत्येक सौ में से ७२००० शाखायें फूटती हैं। इस प्रकार अनन्त नाड़ियों से सारा शरीर व्याप्त है। अंग्रेजी में इन नाड़ियों को Nerves कहते हैं। नाड़ी विज्ञान समक्षने के लिये हमारी लिखित अंग्रेजी की देवात्मशक्ति पुस्तक पढ़ें।

### ५ कंदस्तनमूलम् ।

कंद उनकी जड़ है।

कंद के अन्दर अंप्रेजी में Ganglion impar नाम की एक प्रनिथ बताई जाती हैं। उस प्रनिथ में से पश्चिम के विद्वानों के मत से दों नाड़ियां निकलती हैं जो मेक दंड के बाहर उसके दिचिए वाम पच्च में खड़ी हैं उनका नाम अंभेजी में sympathetic columns रखा गया है। इन ही दोंनों को इड़ा और पिंगला कहते हैं, हमारे ऋषियों के मतानुसार कंद एक मांस पेशि है जो ध्यांगुल लम्बी और ४ अंगुल घेरे वाली हैं। उसके केन्द्र में कुएडिलनी शक्ति का स्थान है। वहाँ से सुपुम्ना, इड़ा और पिङ्गला तीनों का उद्गम होता है। यह स्थान गुदा से ऊपर और उपस्थ से नीचे मेरदएड की अनुत्रिकास्थि के समीप है।

## ६ पायुपस्थयोर्मध्ये तत्स्थानम् ।

गुदा और उपस्थ दोनों के मध्य प्रांत में उस कन्द का स्थान है।

### ७ एतस्मादिडापिंगलासुषुम्ना उद्भूताः ।

उससे इड़ा पिङ्गला श्रीर सुषुम्ना उत्पन्न होती हैं। पश्चिम के डाक्टरों के मत से सुषुम्ना का उससे संबंध नहीं है। परन्तु योगियों का श्रनुभव इसके विपरीत है।

#### 🗷 ताभ्यः शाखा प्रति शाखा क्रमेण सहस्रसः।

उन तीनों से शाखा प्रति शाखा क्रम से हजारों नाड़ियां उत्पन्न होती हैं, पश्चिम के डाक्टरों के मतानुसार नाड़ियों का उद्गम स्थान शिरः कपाल है, परन्तु योगियों का मत है कि कंद ganglion impar सब की जड़ है, उसमें से तीन तने trunks निकलते हैं, जो नीचे पतले और उपर मोटे होते जाते हैं। उनमें से एक मेरु दण्ड के मीतर और दो बाहिर खड़े हैं। इड़ा और पिङ्गला में चौबीस चौबीस गांठे हैं इनको अंग्रेजी

में ganglia कहते हैं, योगशिखोपनिषद् में इनको मिए। कहा है, उक्त मिण्यों में से एक २ शाखा सुषुम्ना के चित्रा विभाग में जा मिलती है। इड़ा से निकलने वाली चित्रा के वाम भाग में और पिङ्गला से निकलने वाली चित्रा के दिच्छा भाग में मिलती है। दूसरी ऋोर उन ही मिएयों से अन्य शाखाएं भी निकलती हैं — वे सब शरीर के सब आँग प्रत्यक्लों में फैल जाती हैं जैसे पीपल के पत्ते की नाड़ियां। ऐसा क्रम आधार से श्राज्ञा चक्र तक है, उँसके ऊपर इड़ा पिङ्गला का श्रन्त हो जाता हैं। परन्तु उनकी दो शाखायें दोनों नासा पुटों तक आती हैं और उनमें सम्बन्ध रखने वाले चित्रान्तर्गत शिरा समूह द्विण से वाम श्रोर और वाम से द्विण श्रोर कीस cross (x) करके (संगम करके) मस्तिष्क में फैल जाती हैं-जिस स्थान पर ये क्रौस करती हैं उस स्थान को वाराणसी कहते हैं यहां पर विश्वनाथ विराजते हैं। श्राङ्गा चक्र को प्रयाग कहते हैं, आज्ञा चक्र के किञ्चित् ऊपर मनोमय चक्र sensory centre है जहां से आख, कान, नाक, जिह्वा, मुख हृद्य से संबंध रखने वाली नाड़ियाँ निकलती हैं। पश्चिम के विद्यानों ने इन सब को तीन श्रे णियों में विभक्त किया हुआ है (१) cerebrial nerves अर्थात् वे जो सुपुम्ना के छोटे मास्तिष्क विभाग अर्थात् कपाल कंद से उदय होती हैं -(२) spinal जो मेरू से निकल कर सारे शरीर में फैल जाती हैं—(३) sympathetic जो इड़ा और पिंगला से निकलकर सब अझों में फैलती हैं, इनको sympathetic इस लिए कहते हैं कि ये सुपुम्ना को सहयोग देती हैं। भारत के विद्वानों ने संबक्षो सुयुग्ना की शाखाएं माना है जैसा निग्नश्लोक में कहा गया है:—

मध्यस्थायाः सुषुम्नायाः पर्व पंचसु संभवाः । शाखोपशाखतां प्राप्ताः शिरालच त्रयात्परम् ॥

शरीर के मध्य में स्थित सुषुम्ना के पांचों पर्वों से उत्पन्न होने वाली नाड़ियां शाखा उपशाखा कम से तीन लाख से भी अधिक हो जाती हैं, पांच पर्व ये हैं, मीवा, पृष्ट, नाभि, कटि, और आधार, अ'भेजी में इनके नाम इस प्रकार हैं—

(1) Cervical (2) Thorscial (3) Lumber (4) Sacral(5) Coccygeal.

उपरोक्त वर्णन से यह जानना आवश्यक है कि योगियों का क्रम कंद से ऊपर मस्तिष्क तक फैलना सीधा अथवा लोम क्रम है, और पश्चिम वालों का उलटा अथवा विलोम क्रम है—क्योंकि शक्ति प्रसुप्त रूप से in statical form कंद में निवास करती है और सुपुम्ना द्वार से जब सहस्रार Cerebral में चढ़ कर समाधि लगाती है तब मोच की प्राप्ति होती है इससे विपरीत क्रम संसार में डालने वाला इच्छा, संज्ञान, और क्रियात्मक स्वरूप, जन्म मृत्यु और भोग रूपी बन्धन का कारण है।

६ सुषुम्ना वंशस्थिता । १० तस्याम्ध्द्वीतो बच्चाचित्रा विरजा क्रमेण संपुटिताः । सुषुम्ना पृष्ठवंश अथवा मेरू द्रग्ड में स्थित है और उसके ऊपर से केन्द्र की ओर भीतर तीन विभाग हैं। बजा, चित्रा, और विरजा, इनके अंग्रेजी नाम इस प्रकार हैं। White portion, Grey portion and Empty canal.

११ पूर्वे द्वेबहिः।

पहिली दोनों इड़ा पिङ्गला मेरू के बाहर हैं। १२ ते उत्तरस्यामर्पिते।

वे दोनों सुपुम्ना में समर्पित हैं।

१३ सर्वोपरि बजा बजबद्दहा।

सबसे ऊपर वजा वज के सहश हढ़ है।

१४ मध्ये चित्रा चित्रवर्णा सन्याऽपसन्येडापिङ्गलावती ।

मध्य में चित्रवर्णा चित्रा है, वाम दक्षिण भागों में इड़ा और पिङ्गला के धमे वाली है।

ंचत्रा के दोनों भागों से वाम द्विण और नाड़ियां निकल कर पहिले तो सुषुम्ना के ऊपर ही लपेटे खाती हैं फिर वाम भाग बाली वंश के वाम छिद्र से और द्विण भाग वाली द्विण छिद्र से बाहर निकल कर इड़ा पिङ्गला से मिलती है और स्वतन्त्र रूप से भी हाथ-पैरों तक फैल जाती हैं। अर्थात इनके छारा सारे शरीर का मिस्तिक से सम्बन्ध बना हुआ है।

## १५ विरजैव ब्रह्मनाड़ी कमलकर्शिकावत् पट्चक्रवतीच ।

विरजा (empty canal) ही ब्रह्मनाड़ी है, कमल के नाल के सहश और वह छः चक्रों वाली है।

वास्तव में ६ चक्कों का स्थान चित्रा में ही जानना चाहिये, परन्तु जबतक ये चक्र नहीं खुलते विरज्ञा का मार्ग साफ नहीं होता।

# १६ प्रमुखा मोचमार्गत्वाच्छ्रुतेः ।

यह ही प्रमुखा है मोच मार्ग होने के कारण, श्रुति इसका

शतं चैका च हृदयस्य नाट्यस्तासां मुर्द्धानभिनिः सृतैका । तयोद्ध मायन्नमृतत्वमेति विष्वुङऽन्या उत्क्रमेण भवन्ति ॥ (कठ २)३।१६)

हृद्य की सौ और एक नाड़ियां हैं, उनमें एक मूर्द्धा को चढ़ जाती है उससे ऊपर जा कर अमरत्व को प्राप्त करता है और दूसरी नाड़ियों से उत्क्रमण करके विश्व में जन्म लेता है।

यहां पर हृद्य का श्रर्थ हृद्य पिएड न लेकर हृद्य की शक्ति श्रर्थात् प्राण् शक्ति लेना चाहिये। इसलिए हृद्य की नाड़ियों से प्राण् वाहिनी श्रथवा बात नाड़ियों से श्रभिप्राय है। श्रीमत् शंक-राचार्थ महाराज ने भी उक्त एक नाड़ी से सुषुम्ना नाड़ी का ही प्रहण किया है और वह हृद्य से नहीं वरन पृष्ट वंश में चढ़ती है जैसा कि निम्नोद्धृत श्लोक से स्पष्ट है।

गुदस्य पृष्ट भागेऽस्मिन् वीणादण्डः स देहभृत् । दीर्घास्थि देहपर्यंतं ब्रह्मनाडीति कथ्यते ॥ (योग शिस्तोपनिषत्) गुदा के पृष्ट भाग में वीणा दण्ड देह को धारण करता है वह मोटी हड्डी का बना हुआ देह पर्यन्त तक है। उसमें ब्रह्म नाड़ी स्थित है ऐसा कहा जाता है। कुछ लोगों का विचार है कि उपरोक्त कठवल्ली की श्रुति में हृदय शब्द आया है इसलिये यह एक नाड़ी सुपुम्ना नहीं है वरन् Vagusnerve है जिसको पातञ्जल दर्शन में कूर्म नाड़ी कहा है उसपर ध्यान करने से मन में स्थिरता मात्र होती है, परन्तु समाधि तो सुपुम्ना में प्राण चढ़ने से ही लगती है। क्योंकि—

१७ ऋतुभवादिष योगिनाम् । योगियों के ऋतुभव से भी वह सुषुम्ना ही है । १८ स्मृतेश्च ।

स्मृतियों का भी प्रमाण हैं। तंत्र शास्त्रों में, पुराणों में सुषुन्ना का बहुत वर्णन मिलता है। १६ संज्ञान-क्रियात्मकत्वात् द्विविधा अन्याः।

अन्य नाड़ियां दो प्रकार की हैं संज्ञानात्मक और क्रियात्मक होने से।

२० ताभिः प्राग्णश्चरति । उन नाड़ियों के द्वारा प्राग्ण शक्ति प्रवाह करती हैं। २१ एष प्राग्णमयः ।

यह प्राण्मयं कोष है।

प्राणमय कोष ऋत्रमय कोष के अन्दर सूदम शक्तिमय कोष है। यह शक्ति यद्याप स्थूल शरीर में पार्थिव तन्तुओं के जाल द्वारा उसको व्याप्त किये हुए है तो भी उक्त तन्तु जाल स्थथवा नाड़ियां प्राणमय कोष नहीं है।

२२ हृदि स्थानं मनसः।

हृद्य में मन का स्थान है।

मनोमयोऽयं पुरुषो भाः सत्यस्तस्मिन्नन्तह दये ।

(वृ० ४,६,१)

२३ तदपि प्राणाऽनुगम्।

वह भी प्राण शक्ति के आधार पर चलता है। मनकी गति भी प्राण के पीछे २ है। कहा है—

इंद्रियाणांहि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते। तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नाविमवाम्भसि॥

गीता (२, ६७)

चलती हुई इंद्रियों के पीछे २ जब मन चलता हैं तब वह उस मनुष्य की बुद्धि को इस प्रकार हर लेता है जैसे समुद्र में नाव को वायु। इन्द्रियां प्राणशक्ति का ही स्थूल कार्य है।

#### २४ एष मनोमयः ।

यह मनोमय कोष कहलाता है।

मन की गति ही जो संकल्प मय है मनोमय कोष कहलाती है। चित्त की वृत्तियों को मनोमय कोष की तरंगे समझना चाहिये। कहा है—'संकल्पात्मनं मनः'।

२५ कूर्म नाड्या तद्विज्ञानेन युक्तम् ।

यह मनोमय कोष विज्ञान मय से कूर्म नाड़ी के द्वारा संयुक्त है।

कूर्म नाड़ी को अंग्रेजी में Vagus nerve कहते हैं।

## २६ मूर्धिन विज्ञान मयः।

मस्तिष्क में विज्ञानमय कोष हैं।

विज्ञान मय कोष के धर्म चेतना, संवित् , बुद्धि और अहं-कृति हैं अंग्रेजी में इनको Different States of concious ness के अन्तर्गत माना जाता है विज्ञानमय कोष की तीन तह या तीन स्तर हैं।—

(१) संस्कारों का आशय Sub-conciousness (२) स्मृति Nme or personal conciousness (३) शुद्ध संवित pure or impersonal conciousness.

इस जन्म अथवा पूर्वजन्म में मनुष्य ने जो जो अच्छे या युरे कर्म किये हैं उनके संस्कार विज्ञानमय कोष में सदा संचित रहते हैं, इस को संस्काराशय अथवा कारण शरीर कहते हैं। परन्तु जब वे स्मृति पटल पर आ जाते हैं तब ही मनुष्य को उनका ज्ञान होता है। यह ही विज्ञान मय कोष का अङ्ग है। पहिली संस्कारों की और दृसरी स्मृति की अवस्था है। शुद्ध संवित में निरुपाधिक-ज्ञान होता है, जो शुद्ध सत्व गुगा की प्रधानता से दीख पड़ती है उसमें इन्द्रिय ज्ञान अथवा वृक्ति ज्ञान का अभाव रहता है।

#### २७ संज्ञान क्रियेच्छात्मिकाशक्तिः।

शक्ति संज्ञानात्मिका, क्रियात्मिका और इच्छात्मिका तीन रूप से व्यक्त होती हैं।

#### २= मनोविज्ञानाभ्यामिच्छा ।

मन और विज्ञान के द्वारा इच्छा शक्ति कार्य करती है।

#### २६ ज्ञानेन्द्रियैः संज्ञाना ।

ज्ञानेन्द्रियों के द्वारा संज्ञाना शक्ति।

गंध, रस, रूप, स्पर्श और श्रवण को ४ इन्द्रियें, ज्ञानेन्द्रियां हैं इन में जो शक्ति कार्य करती हैं उसको संज्ञान शक्ति कहते हैं।

#### ३० कर्मेन्द्रियै: क्रिया।

कर्मेन्द्रियों डारा किया शक्ति कार्य करती है।

त्रोलना, पकड़ना, चलना, मैथुन की क्रिया करना श्रौर मलमृत्र का त्याग करना क्रिया शक्ति का कार्य है।

### ३१ सर्वं प्रागो प्रतिष्ठितम्।

उपरोक्त सब प्राण् में प्रतिष्ठित हैं। 'त्र्रराइव रथनाभौ प्राणे सर्वं प्रतिष्ठितम्' (प्रश्नोपनिषत् २—६)

ऋर्थ — जिस प्रकार रथ के पहियों की नामि में छरे लगे रहते हैं उसी तरह शरीर, इन्द्रियां, मन और बुद्धि सब प्राण् में प्रतिष्ठित हैं।

#### ३२ प्राणः पंचविधः।

प्राग् पांच प्रकार का है।

३३ प्राणोऽपानः समानो व्यान उदानश्च।

प्राण, अपान, समान, व्यान श्रीर उदान ।

ये पांच एक शक्ति के ही अवान्तर भेद हैं, यद्यपि वह पांच प्रकार से कार्य करती दृष्टिगोचर होती हैं। इसका कार्य पिएड और ब्रह्माएड में सर्वत्र व्याप्त है। उपनिषदों में इसीलिए इसका आधिभौतिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोणों से वर्णन किया गया है।

जैसे—'श्रादित्यो हवे प्राणः' प्रश्त० (१—४) श्रादित्य ही निश्चय से प्राण् है। वह एक ही पांच रूप बनाकर सब को धारण करता है।

तान् वरिष्ठः प्राण उवाच मा मोह मापद्यथ ऋहमेवै तत्र्यंचधात्मानं प्रविभज्यैतद् वाणमवष्टभ्य विधारयामीति।

(प्रश्न० २--३)

उन ( आकाशादि पंचतत्व, वाक् आदि कर्मेन्द्रियों, मन, और चक्षु इत्यादि ज्ञानेन्द्रियों) से सर्व श्रेष्ट प्राण् ने कहा कि तुम मोह में मत पड़ो ''कि हम ही इस शरीर को अथवा ब्रह्माण्ड को धारण कर रहे हैं," क्योंकि मैं ही अपने आपको पांच रूपों में विभक्त करके इस शरीर को आश्रय देकर आधिभौतिक जगत में धारण कर रहा हूँ।

# एवोऽग्नि स्तपत्येष सूर्य एव पर्जन्यो मधवानेषवायुः । एष पृथिवी रियर्देवः सदसच्चामृतं चयत्

(प्रश्न २, ४)

यह प्राण श्राग्त के रूप में तपता है, यही सूर्य है, यह ही
इन्द्र होकर बरसता है, यह वायु है, यह पृथ्वी है श्रीर यह ही
देव सब भोग पदार्थों के रूप में है। कहां तक कहें सत् श्रसत् यह
ही सब कुछ है श्रीर श्रमत भी यह ही है। 'श्रादित्यो हवें वाहाः
प्राणः पृथिव्यां या देवता सैंपा पुरुषस्यापानमवप्टभ्यान्तरा
यत् श्राकाशः स समानो वायुव्यानः । तेजोहवा उदानः ।'
(प्रश्न ३, ८, ६) श्रादित्य सूर्य वाह्य प्राण् है, पृथिवी की जो
देवता रूपी शक्ति है वह पुरुष के श्रपान को श्राश्रय देकर श्रन्दर
फैली हुई हैं, श्राकाश समान है, वायु व्यान है, श्रीर तेज ही
उदान है।

आध्यात्मिक पांचों रूप भी उस एक ही प्राण शक्ति के अवान्तर भेद हैं यथा 'एषप्राण इतरान्प्राणान्पृथकपृथगेव संनिधक्ते,' प्रश्न ३,४, यह प्राण ही दूसरे प्राणों को पृथक पृथक् धारण करता है। उक्त पंचधा प्राण-शक्ति के भेदों से प्राणमय कोष बनता है।

## ३३ दशविध इतिकेचित्।

प्राण दस प्रकार का है ऐसा भी किसी किसी का मत है।

नाग कूर्म कुकल देवदत्त धनञ्जया ऽभिधेया अन्ये।

नाग, कूर्म, कुकल, देवदत्त और धनञ्जय पांच नाम वाले
अन्य पांच हैं।

छींकने, हिचकी लेने, डकार आदि कियाओं में नाग काम करता है। नेत्रों की पलकों के निमेषोन्मेष में कूर्म, भूख प्यास लगाने में कुकल; निद्रा लाने में देवदत्त, और मृत्यु के पश्चात् भी शरीर की आकृति को बनाये रखने वाला धनंजय है। येभी प्राण-मय कोष के ही अन्तर्गत हैं।

# ३५ चतुः श्रोत्रे मुखनासिकाभ्यां प्राणः स्वयं प्रतिष्ठते ।

चक्षु और श्रोत्र की इन्द्रियों में, मुख और नासिका के छारा प्राण स्वयं प्रतिष्ठित हैं।

#### ३६ ऋपनयतीति अपानः।

नीचे ले जाने वाली शक्ति का नाम अपान है। जैसा कि कहा है' कि 'पायूपस्थेऽपानम्', प्रश्न ३-४ गुदा श्रीर उपस्थ में अपान काम करता है।

#### ३७ समं नयतीत समानः।

जो समानता से सब जगह ले जाता है वह समान वायु है। जैसा कि प्रश्न (३-४) श्रुति में कहा है 'मध्येतु समानः' 'एपह्येतद्धुतमन्न' समं नयित तस्मादेताः सप्ताचिषो भवन्ति,' अर्थात् मध्य में समान रहता है यह ही खाये हुये अन्न को सारे शरीर में समान रूप से पहुंचाता है। जिससे ये सात

<sup>\*</sup>प्राण अपान इत्यादि शब्दों की ब्युत्पत्ति 'अन्य धातु से है जिस का अर्थ जीवन धारण करना है। इसिलये पांचों प्राणों का कार्य अपनी २ किया से जीवन को धारण करना है, यदि इन में से एक की भी किया विकृत हो जाती है, तो वह ही मृत्यु का कारण बन जाती है।

ज्वालायें वनती हैं (२ कान, २ आंख, २ नासिक रन्ध्र और १ मुख अथवा ४ ज्ञानेन्द्रियां, मन और बुद्धि मिलकर ७ ज्वालायें हैं)।

# ३८ व्याप्नोतीति व्यानः।

व्यापक है इसलिये व्यान कहते हैं।

'द्वासप्तिर्धासप्तिः प्रतिशाखा नाड़ी सहस्राणि' भवन्त्या-सुव्यानश्चरित' प्रश्न (३,६) शाखा प्रतिशाखा रूप से बहत्तर २ हजार की संख्या में होने वाली सब नाड़ियों में जो शक्ति संचार करती है वह व्यान हैं।

## ३६ उध्द्व<sup>६</sup>नयतीत्युदानः ।

उपर ले जाता है उसको उदान कहते हैं।

इसी के बल से योगी अपने वीर्य की रक्षा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। उसको ऊपर खींच कर ऊर्ध्व रेता कहलाते हैं। अप्रीर सुपुम्णा में प्राण चढ़ा कर समाधि का अनुभव लेते हैं साधारण मनुष्यों के प्राण को मृत्यु के समय खींच कर यही शक्ति दूसरे पुण्याऽपुण्य लोक अथवा मनुष्य लोक में जन्म देती हैं। जैसा कि श्रु ति में कहा है—

'त्र्रथेंकयोध्र्<sup>र</sup> उदानः पुरुयेन पुरुयं लोकं नयति, पापेन पाप-मुभाभ्यां मनुष्य लोकम् ।' प्रश्न (३—७)

श्रीर उन सब नाड़ियों में एक नाड़ी से ऊपर की श्रीर जाने वाला उदान पुण्य से श्रच्छे लोकों को, पाप से बुरे लोकों को श्रीर दोनों से मनुष्य लोक को ले जाता हैं। उक्तश्रुति के भाष्य में श्रीमच्छ्नंकराचार्य 'एक नाड़ी' का अर्थ सुपुम्ना नाड़ी के धारा उदान का ऊपर ले जाना कहते हैं।

### ४ त्रसंगो ह्ययमात्माऽऽनन्दमयः।

श्रात्मा जो असङ्ग ही है वह स्वयं श्रानन्दमय है। यद्यपि आत्मा के निस्तृत् श्रानन्द का यह कोष तमोगुण के श्रावरण से श्रावृत है।

बहा सूत्रों में भगवान व्यासदेवजी ने कहा है कि त्रानन्दमय में मयट् प्रत्यय प्राचुर्यार्थ में प्रयुक्त है, निक विकारार्थ में, जैसा कि इसके विपरीत अन्न रस मय, प्राणमय, मनोमय और विज्ञान मय में मयट् का प्रयोग विकारार्थ में किया गया है। विकार राव्दान्नेति चेन्न प्राचुर्यात' (१, १, १३) पूर्व पच्च में शंका करते हैं कि विकार के लिये मयट् प्रत्यांत शब्द का प्रयोग होने से आनन्दमय ब्रह्म के लिये नहीं कहा गया अन्नमयादि के सदश आनन्द के विकार का ही कोई कोष होना चाहिये। फिर उस शंका का उत्तर पच्च में समाधान करते हैं कि ऐसा नहीं हैं, यहां पर मयट् प्रत्यय का प्रयोग प्राचुर्य के अर्थ में किया गया है विकार के अर्थ में नहीं यद्यपि आगे सिद्धांत पच्च में सिद्ध करते हैं कि है आनन्दमय भी एक कोष ही।

४१ विकास आनन्द-घूर्णा-कम्पोद्भव-निद्राम्च्छित्मिकः । विकास आनन्द, घूर्णा, कम्पका उद्भव, निद्रा, और मूर्छा के रूप में होता है।

शक्तिपात होने के पश्चात् शिष्य की शक्ति जागने से उसके

स्थूल सूदम शरीरों में शक्ति का विकास होता है, जबतक पूर्ण विकास न हो तब तक उसका गुरु के समीप रहना उचित है, इसीलिये तीन रात्रियों के नियम का विधान किया गया है। साधारणतः सब को तीन दिन में विकास हो ही जाता है, उत्तम अधिकारियों को तो तत्त्वण ही पूर्ण विकास हो जाता है परन्तु उनको भी तीन रात्रि के नियम का पालन करना ही चाहिये।

विकास जैसा उत्पर समक्ताया गया है प्राण राक्ति के उत्थान से होता है। इसलिये प्रथम प्राणमय कोष पर प्रभाव पड़ता है, जिस से नशासा, सिरमें या सारे शरीर में भारीपन हत्यादि चिन्ह प्रकट होते हैं, फिर स्थूल शरीर अर्थात अन्नमय कोष में कम्प, घूर्णा, अर्थात घुमेर होने लगती है, शरीर कियांये करने लगता है और साथ ही मन में आनन्द के स्रोत उमड़ने लगते हैं, कभी कभी निद्रा भी आजाती है और किसी किसी को आनन्दमयी मूर्झा सी भी होती है, परन्तु साधारणतः मूर्झा देखने में नहीं आती, मनुष्य को सदा सब अनुभवों का ज्ञान बना रहता है। चित्त का निरोध होना मनोमय का विकास समक्तना चाहिये। दिन्य श्रवण, दिन्य दृष्टि, दिन्य स्पर्श, दिन्य रस, और दिन्य गंध के अनुभव विज्ञानमय कोष के विकास हैं और आनन्द के प्रादुर्भाव को आनन्द स्त्रहप आत्मा का ही अनुभव समक्रना चाहिये।

यह कहा जा चुका है कि विकास प्राण्यक्ति के उत्थान के कारण होता है, उपनिषदों में प्राणीपासना का वर्णन मिलता है,

और प्राण ब्रह्म ही हैं ऐसा कहा गया है। साधारण बोल चाल में भी प्राण शब्द का प्रयोग चेतना शक्ति के लिये व्यवहार में लाया जाता है। मरण के लिये प्राणान्त शब्द का प्रयोग प्रायः किया जाता है और प्राणी से जीवधारी का अभिप्राय होता है। परन्तु श्वास गति को भी प्राग् कहते हैं, क्योंकि श्वास प्रश्वास पर जीवन का आधार है और उसी से सारी जीवनकलायें कार्य करती हैं। यथार्थ में प्राण वह शक्ति है जिससे सारे अंग प्रत्यङ्ग अौर नस नाड़ियां निरन्तर अपना २ काम किया करती हैं और इन्द्रियां, मन तथा बुद्धि भी प्राण के आधार पर आश्रित हैं। जामत, स्वप्न और सुपुप्ति अवस्थायें भी प्राण् के ही आश्रित हैं। यद्यपि इन्द्रियां, मन और बुद्धि सुर्पुप्त में निष्क्रिय हो जाते हैं। पर प्राण अपना कार्य तब भी करते ही रहते हैं। श्वास प्रश्वास को प्राण कहने का अभिप्राय यह है कि हृदय और फुफुस को सतत कार्यशील रखने वाली शक्ति मुख्य प्राण् है। तीनों अव-स्थात्रों में प्राण शक्ति का प्रवाह सारे शरीर की नाड़ियों धारा होता रहता है और उक्त नाड़ियों का पृथक पृथक कार्य नियुक्त है, परन्तु प्राण प्रवाह सदा बहिर्मु ख रहता है। जब वह अन्त-र्मु ख होने लगता है तब उसका प्रवाह सुषुम्ना नाड़ी के मार्ग से ब्रह्मरन्ध्र में चढ़ता हुन्ना समभना चाहिये। ब्रह्मरन्ध्र में प्राण चढ़ने से समाधि लगती है और उस से नीचे की अवस्थाओं में चित्त को एकायता त्राती है। समष्टि प्राण के सुपुम्ना में उत्थान होने पर वाह्य क्रियायें बन्द हो जाती हैं यहाँ तक कि श्वास और हृदय की गति भी बन्द हो जाती है। योग के अभ्यास से शक्ति

के जागने पर नाड़ियों के मल की शुद्धि होने लगती है और वे शुद्ध होकर सरल हो जाती हैं तब उनमें से शक्ति के प्रवाह में कोई रुकावट नहीं रहती, संकल्प मात्र से विद्युत् के सदश संचार होने लगता है। तब सारे शरीर की नाड़ियों से प्राण खिचकर सरलता से सुषुम्ना में चढ़ने लगते हैं।

उपरोक्त प्राण अपानादि उस एक प्राणशक्ति के ही अवान्तर भेद हैं। उसके विशेष कार्यक्रम के अनुसार भिन्न-भिन्न नाम रख दिये गुये हैं जैसा कि ऊपर के सूत्रों से स्पष्ट है।

--;o;---

# चतुर्थ पाद।

१ क्रुग्डिलिनी प्रणव स्वरूपिणी। कुण्डिलिनी प्रणव स्वरूपिणी है। यथा—महा कुण्डिलिनी प्रोक्ता परत्रक्ष स्वरूपिणी। शब्दब्रह्ममयी देवी एकाऽनेकाचराऽकृतिः।

योग कुण्डलिन्योपनिषत्।

कुण्डिलिनी शक्ति परब्रह्म स्वरूपिणी महादेवी शब्द ब्रह्ममयी अर्थात् प्रण्व स्वरूपिणी है एक और अनेक अत्तरों के मन्त्रों की आकृति में व्यक्त होती है। अ = तमोगुण, उ = रजोगुण, म् = सत्वगुण हैं और अर्द्ध मात्रा से उत्पन्न होने वाली, अनु-नासिक ध्वनि, आत्मा के शुद्ध स्वरूप की व्यव्जक है जो अन्त में घण्टा नादवत् ब्रह्म में लय हो जाती है। कुण्डलिनी शक्ति के ये साढ़े तीन कुण्डल समझने चाहियें।

## २ मूलाधारे प्रसुप्तासाऽत्मशक्तिः।

वह आत्मशक्ति मृलाधार में सो रही है (Lies in the Static Form )सोती हुई कुण्डलिनी को मुख में पूंछ दबाकर सुषुन्ना के द्वार को रोके हुए बताया जाता है। वास्तव में यह आध्यात्मिक शक्ति का अलंकृत भाषा में वर्णन किया गया है।

# ३ उन्निद्रिता विशुद्धे तिष्ठति मुक्तिरूपा पराशक्तिः।

जागी हुई (When in Dynamic Form) वह मुक्ति रूपा पराशक्ति विशुद्ध चक्र में विराजती है।

राक्ति के जागने पर तीनों गुणों के बन्धन ढीले पड़ जाते हैं
और कुण्डिलिनी अपने कुण्डिल छोड़कर सीधी सर्पाकृति हो जाती
है और शक्ति का उठना और सुषुम्ना द्वारा कपाल में चढ़ना
योगियों के प्रत्यच अनुभव में आता है। उसकी गृति सर्पवत्
प्रतीत होने के कारण सर्प से उपमा दी जाती है।

## यावत्सा निद्रिता देहे सावज्जीवः पशुर्यथा । ज्ञानं न जायते तावत् कोटियोगविधेरपि ॥

श्रर्थ—जब तक वह देह में सोती रहती है तब तक मनुष्य पशुवत् व्यवहार करता रहता है क्योंकि तब तक करोड़ों योग साधन करने से भी ब्रह्मझान उत्पन्न नहीं होता।

बहुत से मनुष्यों की धारणा है कि कुएडलिनी एक नाड़ी है परन्तु वास्तव में ऐसा अनुमान होता है कि कन्द (Ganglion impar ) में शक्ति (Static Form) श्रमुप्त रूप में सदा रहती है श्रीर उस में से निकल निकल कर (Kinetic) गति रूप में सुपुग्ना में जागने पर चढ़ने लगती है। कन्द उक्त शक्ति का श्रनन्त भएडार है जागने पर उसका श्राध्यात्मिक चेतन स्वरूप, शरीर, मन, वाणी में व्यक्त होने लगता है।

#### ४ योगाभ्यासात्तीव्र वैराग्याच ।

योग के अभ्यास से और तीन वैराग्य से जाग जाती है।

#### **५ ज्ञान मक्तिभ्यां ना**।

ज्ञान और भक्ति से भी।

केवल शन्दिक झान से नहीं जागती। इसीलिए श्रवण, मनन स्रोर निदिध्यास की स्रावश्यकता है।

#### ६ प्राणायामाद्वा।

ष्यथवा प्राणायाम करने से।

प्राणायाम श्रष्टांग योग का चौथा श्रङ्ग है इसलिये चौथे सूत्र में योग के श्रभ्यास के श्रन्दर श्रा जाता है यहां पर फिर प्राणायाम का श्रलग उपाय कहने से श्रभिप्राय यह है कि केवल प्राणायाम के श्रभ्यास से ही शक्ति जाग उठती है। कहा है 'न प्राणायामात्पर' तपः' प्राणायाम से बड़ा दूसरा तप नहीं है। यहां पर प्राणायाम का श्रर्थ सहित कुंभकों से है जैसे भित्रका, उज्जायी इत्यादि। पूरक रेचक सहित कुंभक को सहित कुंभक कहते हैं।

#### ७ शक्तिपातादिशेषेगा।

शक्तिपात के द्वारा विशेषता से जाग जाती है।

शक्तिपात में विशेषता यह है कि बिना शिष्य के आयास
गुरु कृपा से शक्ति तुरन्त जाग जाती है नहीं तो साधक को निरंतर दीर्घकाल तक उसके जगाने के लिये ही कष्ट साध्य यत्न
करना पड़ता है और उस में भी हानि होने की संभावना
रहती है।

## 🗠 तत्तु गुरु कृपयैव लभ्यते।

परन्तु वह गुरू की कृपा के द्वारा ही प्राप्त होता है।

६ ततः क्रियावती च भवति ज्ञानवत्वात् ।

उससे (शक्तिपात से) कियावती भी हो जाती है शक्ति के ज्ञानवती होने के कारण।

कुण्डलिनी के अविद्या और विद्या दो रूप कहे जा सकते हैं, अविद्यावस्था में सोती हुई बन्धन का कारण होती है और जागने पर विद्यावस्था धारण करके मोच प्रदा होती है जागने पर उसके तीन स्वरूप होते हैं किया रहिता, कियाशीला और लयावस्था। किया रहिता में मनुष्य की प्रवृत्ति विवेक, वैराग्य की और होती है परन्तु मोच साधन का प्रारम्भ नहीं होता, शिक्त पापों का नाश करती रहती हैं। पापों का नाश होने पर उसकी मोच यात्रा का प्रारम्भ होता है। और समाधि अथवा मोचा-वस्था में शिक्त का ब्रह्म में लय हो जाता है।

प्रसुप्ता (Static) ऋविद्या, वन्धन का कारण, कंद में स्थिति जायत (Kinetic) विद्या मोत्त् प्रदा

क्रिया रहिता स्त्राधिष्ठान में स्थिति क्रिया शीला विशुद्ध में स्थिति किन्तु मूलाधार से सहस्रार तक त्र्याने जाने वाली लयावस्था श्राज्ञा से ब्रह्मर्ग्ध्र पर्यन्त

क्रियावती होने पर हठयोग के विविध आसन, प्राणायाम, बन्ध, मुद्रायें, भक्ति की विभिन्न अवस्थायें, नृत्य, गीत, उद्गीथ प्रणावध्विन, नाम कीर्तन, और मन्त्रयोग, ज्ञान योग की अनेक कियाओं का साधक को अनुभव होता है। इन क्रियाओं का कारण शक्ति का ज्ञानवत्व है यदि शक्ति अचेतनवत् व्यवहार करती तो उसकी क्रियायें ऐसी चेतना और ज्ञानयुक्त न होतीं।

## १० क्रियाः स्थूल-लिंग-कारण, भेदतो बहुविधाः।

कियायें स्थूल, सूदम, और कारण शरीरों के भेद से नाना प्रकार की होती हैं।

शक्ति के जागने में और क्रियाशीला होने में भी अन्तर हैं। क्रियाशीला होने पर शारीरिक मानसिक क्रियाओं का विकास होता है केवल जागने से नहीं। स्थूल शरीर की क्रियायें और सूद्म शरीर की क्रियायें और कारण शरीर का क्रियायें अलग अलग अलग में आती हैं। और सब मनुष्यों को एक समान क्रियायें नहीं होतीं। सबके भिन्न २ प्रकृति स्वभाव और संस्कारों के अनुसार बहुत प्रकार की होती हैं, सब मनुष्य अपनी २ अलग क्रियायें करते हैं। इसलिए यह सहज या स्वामाविक योग भी कहलाता है और किसी को इस से हानि की संभावना नहीं होती। प्रायः देखा गया है कि प्राणायाम और शीर्षासनादि क्रियाओं के अभ्यास करने वाले रोगाकांत हो जाते हैं, इसका कारण यह है कि उक्त क्रियायें उनकी प्रकृति के अनुकृल नहीं। शिक्त के क्रियाशीला होने पर स्वाभाविक क्रियायें विकसित होती हैं और वे देश काल ऋतु के प्रभाव से साधक के शरीर मन प्राण के अनुकृल रहती हैं।

## ११ कायिक वाचिक मानसिकाः।

कियायें शारीरिक, वाचिक और मानसिक तीनों प्रकार की होती हैं।

## १२ ता नेच्छातन्त्राः संस्कारतंत्रत्वात् ।

वे इच्छा की तन्त्र नहीं हैं संस्कारों की तन्त्र होने के कारण। इच्छा चाहे गुरु की हो चाहे शिष्य की। क्रियायें दोनों की इच्छा के आधीन नहीं।

### १३ शक्तितन्त्रत्वाद्वा ।

चाहे उनको शक्ति के तन्त्र मानो।

क्योंकि शक्ति का वेग होने पर नानाप्रकार की क्रियायें होने लगती हैं।

दूसरे शक्ति शानवती कही गई है इसलिये भी वह स्वतन्त्र है।

### १४ तद्देगस्तु न तथा।

परन्तु उसका वेग उक्त प्रकार इच्छा के तन्त्र नहीं हैं ऐसा नहीं।

क्योंकि इच्छा से वेग को रोका जा सकता है। यदि किसी साधक को बाहर किसी जन समुदाय में वेग आजाय तो वहां पर वह अपनी इच्छा से अपने वेग को रोक सकता है। क्योंकि क्रियाए सदा एकान्त स्थान और बन्द कमरे में करने का विधान है, जनसमुदाय में नहीं, जैसा कि आजकल जन समुदाय में भगवन कीर्तन करते समय भाव प्रदर्शन करने का और नाच कर तमाशा सा करने का रिवाज कुछ महात्माओं ने चलाया है। जन समुदाय में कियाए करने से शक्ति का अनुचित संक्रमण और हास होता है जैसा कि पहिले कहा जा चुका है।

## १५ ततः प्राणापानयोरुत्थानम् ।

क्रिय।यें करने से प्राण् श्रीर श्रपान का उत्थान होने लगता है।

पहिले कह आये हैं कि शक्ति के जागने से प्राण्शक्ति का उत्थान होता है यहां पर बताया गया है कि क्रियाएं होने के फल स्वरूप भी प्राण और अपान दोनों का उत्थान होता है। इसलिये जितनी अधिक देर तक अभ्यास किया जाता है और जितनी अधिक क्रियायें होती हैं उतनी ही शीवता से प्राण अपान का उत्थान होकर अधिक उन्नति होती है।

१६ सुषुम्नांत्रजित । राक्ति सुषुम्ना में प्रवेश करने जगती है । १७ चक्राणि भिनति ।

चक्रों का वेध करती है।

१८ ततो नाड़ीशुद्धिः।

दस से नाड़ियों की शुद्धि होती है।

सुषुम्ना से सब नाड़ियों का सम्बन्ध है वे उसमें से शाखोप-शाखा कम से निकलकर अङ्ग प्रत्यङ्ग में फैली हैं, इसलिये शक्ति के सुषुम्ना में प्रवेश करने से चकों का वेध करके सारे नाड़ी-जाल में वह वेगपूर्वक फैल जाती है। जैसे हीज में मरा हुआ जल नगर के प्रत्येक घर, गली और बाजारों के नलों में वेग से फैल जाता है और यदि किसी नल में किसी प्रकार की हकावट हो तो वह पानी के वेग से स्वयं दूर हो जाती है।

## १६ श्राणमये संचालयति श्राणम्।

प्राण्मय कोव में सर्वत्र प्राण् का संचालन कर देती है। नाड़ी शुद्धि होने पर समस्त नाड़ीजाल शुद्ध हो जाने के कारण प्रत्येक शाखा उपशाखा में सर्वत्र प्राण् के वेग से संचार होने लगता है। श्रीर प्राण्मय कोव शक्ति से श्रा-नख-शिख भर पूर हो जाता है। इस श्रवस्था का नाम घटा श्रवस्था है। कियाओं के आरम्भ होने से आरम्भ अवस्था कहलाती है। अथवा आरम्भ अवस्था में शक्ति के ऊर्ध्वगामी होने से इन्द्रियां अन्तर्मु ख होने लगती हैं और शक्ति के वेग से प्राण्मय कोष के प्राण् से परिपूर्ण होजाने पर घटावस्था कहलाती है।

२० तदा प्राणायामसिद्धिश्च । तब प्राणायाम की सिद्धि होती है । २१ साचतुर्विधा ।

वह प्राणायाम की सिद्धि चतुर्विध होती हैं।
२२ प्राणस्यापानेऽपानस्य प्राणे योग उभयोर्गतिरोधश्च।
२३ केवलः प्राणिवलीने चतुर्थः।

अपान में प्राण का योग होना, प्राण में अपान का योग होना, अौर दोनों की गति का निरोध होना। चौथा केवल प्राणा-याम है जिस में प्राण का लय हो जाता है।

जैंसा कि श्री भगवान् ने गीता में अर्जुन को यहां का वर्णन करते हुए कहा है—

अपाने जुह्वित प्राणं प्राणेऽपानं तथा परे।
प्राणापान गतीरुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः ॥
अपरे नियताहाराः प्राणान्प्राणेषु जुह्वित ।
सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञचिपतकल्मणाः ॥
अर्थ-कोई तो अपान में प्राण की आहुति देते हैं, दूसरे
प्राण में अपान की आहुति डालते हैं और कोई प्राण और

श्रपान की गृति को रोक कर प्राणायाम करते हैं और दूसरे नियमपूर्वक श्राहार करके प्राण की प्राण में ही श्राहुति देते हैं ये सब ही यज्ञ के जानने वाले हैं, जिन्होंने श्रपने पापों को यज्ञ हारा निकाल फैंका है।

उक्त चारों प्रकार के प्राणायामों का श्वास प्रश्वास के पूरक प्राणायाम, रेचक और कुंभक प्राणायामों से अभिप्राय नहीं है, परन्तु रेचक पूरक छारा इनकी सिद्धि हो सकती है, और शक्ति जागने पर बिना रेचक पूरक के भी सिद्ध होते हैं। चारों की क्रियायें नी चे समक्राई जाती हैं। पाठकों को यह बात तो उपरोक्त श्लोकों से कुछ समभ में आगई होगी कि असली प्राणायाम प्राण और अपान के मिलने से होता हैं। ये दोनों शक्तियां कहां श्रौर किस प्रकार मिलाई जाती हैं यही समभाने की बात है। अपान शक्ति का स्थान पायु और उपस्थ है अर्थात् अपान आधार चक्र के समीप रहता है और उसकी गित नीचे की श्रोर होती है श्रीर प्राण शक्ति हृद्य से ऊपर के भाग में काम करती हैं। दोनों का योग करके सुषुम्ता विवर में उनको प्रवेश करना चाहिये। सुपुम्ना में प्रवेश करने का द्वार कुण्डलिनी के स्थान पर है जो मूलाधार श्रीर स्वाधि-ष्टान के बीच में स्थित है। अर्थात् प्राण और अपान दोनों को उस स्थान पर खैंच कर मिलाना होता है जिस से दोनों मिलकर सुषुम्ना में प्रवेश करते हैं। तब घटावस्था की सिद्धि होती है और योगी के किंचित प्रयत्न से अथवा संकल्प मात्र से प्राग् का प्रवाह जहां चाहे वहां सुगमता से होने लगता है।

- (१) अपान शक्ति में प्राणों की आहित देने के लिये प्राण को नीचे उतारना पड़ेगा और उसको आधार चक्र में लेजाकर अपान में मिलाना पड़ेगा। यह किया पूरक और अन्दर के कुम्भक करने से भी सिद्ध होती है। श्वास को फुफुस Lungs में धीरे धीरे परन्तु दवाव के साथ खेंच कर पूरक करना पड़ता है फिर कंठ का संकोचन करके जालंधर बन्द हारा वायु को नीचे जोर से दबाया जाता है। इस किया से कुछ अभ्यास के पश्चात प्राण शक्ति ऊपर के भाग की सब नाड़ियों से इड़ा पिंगला नाड़ियों में खिंच कर नीचे की ओर उतरने लगती है। और धीरे धीरे कंद के पास मूलाधार चक्र में एकत्रित होती हैं वहां पर योगी ने पहले से ही सिद्धासन अथवा गुदा का संको-चन करके मूल बन्ध हारा अपान शक्ति को रोका ही हुआ होता है। इस प्रकार दोनों का वहां योग किया जाता है।
- (२) फिर रेचक द्वारा धीरे धीरे प्रश्वास को निकाला जाता है और मूलबन्ध तथा पेट को पीठ की ओर तान कर उड्ड्यान बन्ध द्वारा नीचे की नाड़ियों से अपान को ऊपर खेंचकर प्राण् से मिलाया जाता है। इस प्रकार फिर दोनों का योग होता है। यह अपान का प्राण् में आहुति देना है। उक्त प्रकार दोनों का योग करके सुपुम्ना में प्रवेश करने से असली प्राण्याम की सिद्धि होती है।
- (३) तदनन्तर बाह्य कुम्भक करने से खास प्रश्वास की गित रोक दी जाती है और उस से प्राण और अपान दोनों अपना अपना वाह्य कार्य त्याग कर अन्तर्म ख होने लगते हैं

जैसा कि दम घुटने से मृत्यु के पूर्वे होता है। और दोनों अपने अपने स्त्रह्म को त्याग कर लय होने लगते हैं यह प्राण अपान की गति निरोध हूप तीसरा यह है।

(४) चौथे केवल कुम्भक के सिद्ध होने पर श्वास प्रश्वास किसी भी अवस्था में स्वयं ककने लगते हैं और श्वास गति का निरोध होने से प्राण्शिक्त का निरोध होता है पांचों प्राण्णें का निरोध होने से शरीर का समस्त व्यापार कककर प्राण् का समिष्ट उत्थान होता है और समाधि लगने लगती है। ऐसे योगी मिताहार करके दीर्घ काल तक समाधि का आनन्द लेते हैं। यह प्राण्णें का प्राण्णों में आहुति देना है। इसका तीसरे से इतना भेद है कि केवल कुम्भक में प्राण्ण सब चकों में एक दम विलीन होने लगेगा। यद्यपि सुपुम्ना में प्राण्ण चारों रीतियों से चढ़ता है।

शिक्त के जाग कर क्रियावती होने पर चारों प्रकार के प्राणायाम बिना यत्न के अर्थात् श्वास प्रश्वास की गित का बिना आधार लिये सिद्ध होने लगते हैं। श्रीमच्छें कराचार्यजी ने भी योग तारावली में केवल कुम्भक का सुन्दर वर्णन किया हैं जो पाठकों के अवलोकनार्थ नीचे उद्धृत किया जाता है।

वंध-त्रयाभ्यास-विपाक-जातां,

विवर्जितां रेचक-पूरकाभ्याम् । विशोषयंती विषय-प्रवाहं,

विद्यां भजे केवल-कुंभ-रूपाम् ॥=॥

प्रत्याहतः केवल कुम्भकेन, प्रबुद्धकुएडल्युपभुक्तशेषः।

प्राणः प्रतीचीन-पथेन मंदं,

विलीयते विष्णु-पदांतराले ॥१२॥

अर्थ मूल, उड्ड्यान और जालंध्य तीनों बन्धों के अभ्यास की परिपक्व अवस्था होने पर प्रकट होने वाली, जो रेचक और पूरक से वर्जित है और सब विषयों के प्रवाहों को सुखा डालती है, उस केवल कुम्भक रूप विद्या का मैं भजन (साधन) करता हूं।

केवल कुम्भक के छारा खींचा हुआ प्राण जो जागी हुई कुण्डलिनी के भोजनोपरान्त शेष बच गया है धीरे धीरे सुपुम्ना के पश्चिम मार्ग छारा विष्णुपद स्वरूप अन्तराल में लय हो जाता है। अर्थात सहस्रार में चढ़कर परब्रह्म में लय हो जाता है।

# २४ तदा पश्चिमतो वेधाचित्तलयः।

तव सुषुम्ना के मार्ग का वेध होने से चित्त की लयावस्था आती है।

२५ सिद्ध मंत्राणामाप्ति मीतृका-संबोधात्। मातृका शक्ति के जागने के कारण सिद्ध मंत्रों की प्राप्ति

होती हैं।

मातृका शक्ति कुएडलिनी का वह स्वरूप है जिसमें अकार

से जकार तक वर्णमाला शब्द श्रीर पदों की रचना सहित वैखरी वाणी द्वारा प्रकट होती है। इसीलिये कुण्डलिनी को सरस्वती भी कहते हैं। सरस्वती के सिद्ध होने पर मन्त्रों श्रीर पदों का स्वयं विकास होने लगता हैं श्रीर योगी में व्याख्यान देने श्रथवा कविता रचने की शक्ति श्रा जाती है।

### २६ ऋष्टाङ्ग थोग सिद्धिश्च।

श्रीर अष्टांग योग की सिद्धि होती हैं।

यम, नियम, श्रासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि श्राठों श्रंग धीरे धीरे पुष्ट होते जाते हैं। यदि १२ घन्टे कियाश्रों का वेग चलता रहे तो एक घन्टे की धारणा होती हैं श्रीर ४ मिनट का ध्यान तथा २४ सैकएड की समाधि। ऐसा अन्दाजा है। श्रीर तद्नुसार नीचे के श्रंग भी उत्तरोत्तर पुष्ट होते हैं।

## २७ महायोगोदयो वा।

श्रथवा यह कहें कि महायोग का उदय होता है। २८ नृत्यति गायति हसतिरोदितिच।

श्रीर साधक नाचता है, गाता है, कभी हंसता है कभी रोता है।

२६ प्रणवादिनामीच्चारणं गानं कीर्तनम् च ।
प्रणवादि नामों का उचारण, गान श्रीर कीर्तन करता है।
३० दिच्य भावभित्तो भवति ।

## ३१ रौद्रादिभावैरि संपन्नोभवति ।

दिञ्यभावों से मस्त हो जाता है और रौद्रादिभावों से भी युक्त होता है।

रौद्र, श्रद्भुत्, श्रङ्गार, हास्य, वीर, करुणा, भय, घृणात्मक (बीभत्स) श्रौर सप्रेम भक्ति श्रर्थात् शान्त ६ भाव हैं।

उक्त नौ प्रकार के भाव कभी कभी आते हैं। इनके अति-रिक्त शिव भाव, दिव्य भाव, और ब्रह्मभाव आदि भी होते हैं, उन भावों के आने से मनुष्य उन्मत्तवत् दिखने लगता है। यह ही ज्ञानी की अवस्था है। क्योंकि इस अवस्था में जीव भाव स्वल्प अथवा नहीं सा हो जाता है।

३२ भक्त्या परयाऽविष्टो भवति ।
परा भक्ति के आवेश में आ जाता है।
३३ करोति सिद्ध दर्शनिमष्टदेवदर्शनञ्च ।
सिद्धों और इष्टदेव के दर्शन करता है।
३४ ऊद्ध्वं रेताश्च भवति ।

श्रीर उद्ध्वंरेता हो जाता है।

यह बात तो सब जानते हैं कि आध्यात्मिक उन्नित के लिये न्नह्मचर्य अत्यावश्यक है और वीर्य की रक्षा का नाम नह्मचर्य है परन्तु वीर्य की रक्षा किस प्रकार होती है यह बात बहुत कम लोग समस्तते हैं। बहुधा डाक्टरों का कथन है कि वीर्य की रक्षा के लिये काम के वेग को रोकने से नाना प्रकार के रोगों के होने की सम्भावना है। इसका अर्थ यह है कि वीर्य, बनने के

पश्चात्, बाहर निकलने की प्रवृत्ति रखता है और उस वेग को रोकने से हानि होती है। परन्तु र्त्रातविषयासक्ति से अस्वाभाविक रीति से अनावश्यक परिमाण में वीर्य बनाकर नष्ट कर देने से और भी अधिक हानि होती है, और ऐसे मनुष्य यद्मा जैसे भयंकर रोगों का आवाहन करते हैं। यह बात तो निश्चित ही है कि विषयासक्ति में पड़कर अस्वासाविक रूप में वीर्य वनाने से शरीर की धातुओं पर कुठाराघात होता है, उनका सत्त्र जबरदस्ती खींचा जाता है। परन्तु जो वीर्य स्वाभाविक रूप से बनता है उसकी यदि रचा हो सके तो पूर्ण बहाचर्य का लाभ उठाया जा सकता है। डाक्टरों के मत के अनुसार वीर्यं की उत्पत्ति इस प्रकार होती है। जब पुरुष को काम का वेग उत्पन्न होता हैं तब उसके रुधिर का प्रभाव अंडकोषों की ग्रंथियों में आने लगता है वहां पर उक्त ग्रंथियों में से निकलने वाले एक प्रकार के रस के रासायनिक प्रयोग (chemical action) से रुधिर के रक्त वर्ण कीटाणु वीर्य के श्वेत कीटाणुद्यों में परिएत हो जाते हैं जिनको अंग्रेजी में spermatozoa कहते हैं। इन्हीं कीटाणुओं में जनन शक्ति होती हैं, यदि वे बाहर निकाल दिये जायें तो कोई हानि नहीं होती क्योंकि उनका कार्य बाहर निकल कर स्त्री के गर्भाशय में गर्भस्थिति करना ही है याँद कोई पुरुष उसको रोकता है तो स्वप्रदोष और प्रमेह आदि रोग होने की संभावना होती है। ऐसी अवस्था में ब्रह्मचर्य पालन का क्या तात्पर्य है यह बात विचार-णीय है। हमारे महिषयों का कथन है कि वीर्य प्राण शक्ति ही है और वीर्य के नष्ट होने से प्राणशक्ति का हास होता है। अपान शक्ति के उत्थान होने पर उदान रूपी अग्नि का योग होने से वीर्य की प्राणशक्ति उद्ध्वं गामिनी हो जाती है और ऐसे योगी का वीर्य स्विलित नहीं होता और मैथुन काल में स्विलित होने पर भी उस का बहाचर्य नष्ट नहीं होता। 'बज्जौली' मुद्रा की सिद्धि होने पर तो उदान के वेग के कारण स्वप्नदोष द्वारा स्विलित होकर इंद्रिय में उतर आया हुओं अथवा मैथुन द्वारा याहर पात हुआ वीर्य भी पुनः उपर चढ़ जाता है। उपर जाकर वह वीर्याशय या मूत्राशय में लौटकर प्रवेश नहीं कर सकता परन्तु उदान शक्ति की उष्णता से योनिस्थानस्थ रुधिर में मिल जाता है। और प्राण का वेग सुषुम्णा में उद्ध्वं प्रवाह करने लगता है। योगियों ने इस किया को रज वीर्य का योग माना है।

योनिस्थाने महाचेत्रं जपाबन्धृकसनिभम्।
रजो बसति जंतूनां देवीतत्वं समाहितम्।।
रजसो रेतसो योगाद्राजयोग इति स्मृतः।
(योग शिखोपनिषत्)

श्रर्थ -योनि स्थान रूपी महा चेत्र में जवा कुसुम के वर्ण का रज हर एक जीवधारी के शरीर में रहता है उसको देवी तत्व कहते हैं। उस रज श्रीर वीर्य के योग से राजयोग की प्राप्ति होती हैं; श्रर्थात् दोनों के योग का फल राजयोग हैं।

गुदा और उपस्थ के मध्य में सीवनी के ऊपर त्रिकोणाकृति नरम स्थान है, उसको योनि स्थान कहते हैं। वहां पर वीर्य चढ़ने से उध्णता उत्पन्न होती हैं जो वीर्य और रज की रासा-यनिक किया की सूचक होती है।

> गिलतोपि यदा बिन्दुः संप्राप्तो योनि मएडले । ज्विलतोपि यथा विंदुः संप्राप्तश्च हुताशनम् ॥ ब्रजत्युद्ध्वं हठाच्छक्तया निवद्धो योनिमुद्रया । स एव द्विविधी विन्दुः पाएडरो लोहितस्तथा ॥ पाएड्रं शुक्रमित्याहु लोहिताख्यं महा रजः । विद्रुम द्रुम संकाशं योनिस्थाने स्थितं रजः ॥ शशि स्थाने बसेद्विंदुस्तयोरैक्यं सुदुर्लभम् ॥ (योग चूड़ार्माण डपनिषत् ,ध्यान विन्दु डपनिषत् )

श्रर्थ—गलित होकर जब वीर्य योनिस्थान में ले जाया जाता है वहां श्रिमन में गिरकर जलता हुआ वह वीर्य योनि मुद्रा के श्रभ्यास से हठात उपर चढ़ा लिया जाता है। वह विन्दु दो प्रकार का होता है श्वेत श्रीर रक्त। श्वेत को वीर्य श्रीर लाल को रज कहते हैं। मूंगा के रंग का रज योनि स्थान में रहता है श्रीर वीर्याशय रूपी चन्द्र स्थान में वीर्य रहता है, इन दोनों का मिलाना बड़ा दुर्लभ है।

नोट-योनि का अर्थ यहां पुरुष के उपरोक्त योनिस्थान से हैं।

वास्तव में वीर्य प्राण और त्रोज का स्थूल शरीर है। प्राण त्रथवा त्रोज के ऊर्ध्व गमन करने पर यदि कभी वीर्य स्विलित भी हो जाय तो उससे ब्रह्मचर्य में बाधा नहीं आती, ऐसे योगी गृहस्थ धर्म का पालन करते हुवे भी ब्रह्मचर्य का पालन ही करते हैं। पूर्वकाल के वशिष्ठ, याज्ञ बल्कादि सब ऋषि मुनि गृहस्थी ही थे। प्रश्नोपनिषत् में कहा है कि —

'प्राणं एते प्रस्कंद्रित ये दिवा रत्या संयुज्यते, ब्रह्मचर्य मेव तद्रात्री रत्या संयुज्यते'। (प्रश्न १--१३)

जो दिन में रित कर्म करते हैं उनके प्राण नष्ट होते हैं और जो रात्रि में रित कर्म करते हैं वे ब्रह्मचर्य में ही रहते हैं। क्योंकि दिन में सूर्य की प्राण शक्ति हैं रात्रि में नहीं।

कुण्डिलिनी शक्ति के जागने पर प्राण् अपान के स्वाभाविक अध्द्विगामी हो जाने के कारण उनके ब्रह्मचर्य में बाधा नहीं पड़ती क्योंकि उनकी प्राण् शक्ति का अर्ध्व प्रवाह सतत बना रहता हैं। जिनकी कुण्डिलिनी शक्ति जगी नहीं हैं वे लोग यदि अभ्यास करके वीर्य को उपर खेंच भी लें तो वह रज से न मिलने के कारण मूत्र के साथ बाहर आ जाता है। इसलिये हठयोग प्रदीपिका में लिखा हैं कि बिना कुण्डिलिनी जागे बज्जौली और खेचरी मुद्रायें सिद्ध नहीं होती।

ऐसे योगियों को उर्ध्व रेता कहते हैं। साधारण लोगों को भी वीर्य रत्ता करने से लाभ होता है। क्योंकि उनके प्राण और त्रोज का थोड़ा बहुत उद्ध्व प्रवाह होता ही है। ब्रह्मचर्य के पालन करने के लिये यह बहुत आवश्यक है कि मन में काम का विकार ही उत्पन्न न होने दिया जाय। विकार आने पर वीर्य वनना अनिवार्य है और वनने के पश्चान वीर्य की रहा करना अति कठिन है।

### ३५ ततः खेचरीसिद्धिः।

उससे अर्थात उद्ध्वं रेता होने से खेचरी की सिद्धि होती है। वेचरी का अर्थ है कि प्राण आकाश (बहारंध्र) में गमन करते हैं।

## ३६ वीतराग विषयत्वम् ।

वीतरांग विषयत्व होता है।

पांचों कलेश तनु होने लगते हैं और मनुष्य के राग, हैप, भय, काम, क्रोध मोह आदि का वेग शिथिल होकर पतला होता जाता है। अन्त में सम्ल नष्ट हो जाता है। क्यों कि प्राणों के उद्ध्वंगामी होने से इन्द्रियां अन्तर्मु ज होने लगती हैं और चित्त विषयों से उपरत हो जाना है।

## ३७ स्र्येन्दुविह दीप शिखाविद्युत् खद्योत् नत्तत्रादीनि ज्योतींषि पश्यति ।

सूर्य, चन्द्र, अग्नि और दीप शिखा, बिजली, जुगन्, नच्चत्र इत्यादि ज्योतियें दिख पड़ती हैं। उक्त दर्शन तीन प्रकार से होते हैं। (१) विहर्द ष्टि आंखे खोले हुवे बाहर। (२) मध्य दृष्टि नेत्र बन्द करके ध्यान में, दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी युक्त (३) अन्तदृष्टि समाधि की सी अवस्था में।

३८ त्रह्मािण तद्भिव्यक्तिकरािण श्रुतेः। ये ब्रह्म में श्राभिव्यक्ति कराने वाले हैं, श्रुति भी प्रमाण हैं। श्वेताश्वत्तर उपनिपत् में इनका वर्णन मिलता है कि ऐसे दर्शन चेतन स्वरूप आत्मदेव अथवा ब्रह्म के हैं। आत्मा और ब्रह्म तो अव्यक्त हैं परन्तु उक्त व्यक्तता चित्त की उपाधि के ही कारण है।

३६ आरंभ घटा परिचय निष्पत्तिभूमिकापलिधः।
आरम्भ, घटा, परिचय, और निष्पत्ति भूमिकाओं की प्राप्ति
होती हैं।

ग्रारम्भ ग्रवस्था—में कर्नेन्द्रियां, ज्ञानेन्द्रियां श्रीर श्रन्तः-करण बहिर्मु ख वृत्ति से हठकर श्रन्तर्मु ख होने लगते हैं।

घटावस्था—में सुपुम्णा को वेघ करके आ-नख-शिख प्राण सुस्थिर हो जाता है।

परिचय अवस्था—बहारंध्र सहसार में प्राण स्थिर होने से परिचय अवस्था होती है क्योंकि वहां आत्मा का परिचय होता है।

निष्पत्ति अवस्था-जीवन मुक्ति की दशा को कहते हैं।

४० प्रातिभादि विभूतयः।

प्रातिभादि सिद्धियां आती हैं।

४१ अधिकारी भेदतो न नियः।

अधिकारी भेद से यह नियम नहीं हैं कि उपरोक्त लच्चण सब में अवश्य ही हों।

४२ ता नात्मिन चित्त धर्मत्वात्। चित्त का धर्म होने के कारण, वे आत्मा में नहीं होती। उपरोक्त सब अवस्थायें आत्मा की नहीं हैं क्योंकि वे सब चित्त के ही धर्म हैं।

# ४३ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावस्य नभूमिकत्वम् ।

नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव स्वरूप त्रात्मा को भूमिकत्व नहीं होता।

#### 🥆 ४४ त्रात्मख्यातिरेव ।

भूमिकाओं की उत्तरोत्तर प्राप्ति में आत्मा का प्रकाश स्वरूप ज्ञान ही बढ़ता है।

भूमिकार्ये क्या हैं ? इसका उत्तर यह है कि उत्तरोत्तर चित्त पर त्रात्मा का प्रकाश बढ़ता जाता है।

## ४५ चित्त संयोगापत्तरचेन्न इति न।

यदि शंका की जाय कि उपरोक्त सिद्धांत कि "भूमिकार्यें आत्मा में नहीं होतीं, चित्त में आत्म ख्याति से होती हैं" तो चित्त का आत्मा के साथ संयोग मानना पड़ेगा इसलिए यह सिद्धांत ठीक नहीं। उसका उत्तर देते हैं कि नहीं। क्योंकि—

### 🥆 ४६ संयोगान्नबन्धः।

संयोग के कारण बन्ध नहीं है।

## ४७ ब्रात्मनिचिदानन्दरूपत्वे द्वयोर्भेदात्।

आत्मा के चित् और आनन्द रूप होने से आत्मा और चित्त दोनों में भेद होने के कारण बंध नहीं हो सकता।

आत्मा चेतन हैं चित्त जड़, दोनों का संबंध अथवा संयोग असंभव है इसिलये संयोग के कारण बंध नहीं, आत्मा असंग है इसिलये उसमें भूमिकत्व की असंभावना है, और वे चित्त के ही धर्म हैं। तो फिर उस पर आत्मस्याति कैसी इस का उत्तर यह है कि—

४८ तत्तु तादात्म्य मिथ्या ज्ञानकित्वेकात्। वह तो तादात्म्य मिथ्याज्ञान है अविवेक के कारण। ४६ असतिसत्ख्यातिर्वा।

अथवा कहो कि नहीं होने में 'होने की' ख्याति हैं। आत्मा की चित्त की तादात्म्यता तो नहीं हैं परन्तु प्रतीति होती हैं।

५० समाधौ प्रत्यगात्माभिगमात्तिवृतिस्तिवृतिः

समाधि में वृत्तियों के सर्वथा निरोध होने पर आत्मसाज्ञात्कार होने से उस अविवेक की निवृत्ति हो जाती हैं, निवृत्ति हो जाती है।



# —: विज्ञान प्रेस, ऋषिकेश से प्राप्य एवं प्रकाशित :— ग्राध्यात्म योग किङ्गान ग्रान्थ माला

१. महायोग विज्ञान—ऋषिकेश स्वर्गाश्रम उत्तराखण्ड (हिमालय) के सुप्रसिद्ध पुरुष श्री १०८ योगानन्द ब्रह्मचारी जी महाराज (श्री योगेन्द्र विज्ञानी) लिखित योग-ज्ञान-ध्यान-जप-तप पाठ-पूजन और मंत्र चैतन्य तथा कुण्डलिनी शक्ति जागरण से धर्म कर्म की रूप सिद्धि तथा अन्तर जगत के अलौकिक ऐथर्थ और दिव्य ब्रह्म ज्ञान को दर्शाने वाला अध्यात्म योग विज्ञान का हिन्दी भाषा में यह अद्वितीय प्रथम प्रथ है।

पूर्व काल में अध्यात्म ज्ञान के प्रकाशक हमारे पूर्व ऋषि, मुनि, योगीजन जिस दिव्य शक्ति के प्रभाव से अलौकिक सानर्थ्य सम्पन्न होकर दिन्य आत्मज्ञान का अनुभव करके परम सुख शान्ति का सौभाग्य प्राप्त करते थे उस परम गुप्त ज्ञानमयी कुण्डलिनी महाशक्ति का गूढ़ रहस्य तथा वास्तविक योग ज्ञान भक्ति आदि की शीघ्र सिद्धि का पथ प्रदर्शक और संसार गृहस्थाश्रम में ही रहकर सुख पूर्वक सरलता से धर्म, अर्थ, काम और मोत्त प्राप्त कराने वाला यह अपूर्व प्रनथ "महायोग विज्ञान" र पढ़कर अपने अभीष्ट की सिद्धि लाभ करिये। अध्यातम योग तथा ब्रह्म विद्या से अनिभन्न साधकों के लाभार्थ सरल हिन्दी भाषा में वेद उपनिषद दर्शन एवं पुराण तथा तंत्र मंत्र प्रंथ शास्त्रों द्वारा प्रमाणित अतीव आश्चर्य जनक विचित्र प्रकार के ज्ञानसय मंत्र चेतन्य कुण्डलिनी जागरण से लेकर अष्टांगयोग, पटचक्र, षोडषाचार, त्रिलज्ञ, पञ्च व्योम, जीवतत्व, शिवतत्व, प्रकृति तत्व, आत्म तत्व, विद्या तत्व, अपरा विद्या, महाविद्या एवं परमाविद्या इत्यादि योग शास्त्र के चूड़ान्त ज्ञान के विषयों से परिपूर्ण धर्म वंथ हितीयावृत्ति सम्पूर्ण २० प्रकाश में प्रकाशित होगा; अच्छे

कागज पर अच्छे टाइप में छुपेगा मृ० ४)। प्रथमावृति त्रियोदश प्रकाश पर्यन्त जो छुपी हुई है मृ० २॥)।

- २. शिक्तपात—यह छोटा सा सूत्रात्मक ग्रंथ परंपरागत शैंवी शक्ति संपात के विधान का एवं योग विज्ञान के दार्शनिक सिद्धांत का अपूर्व ग्रन्थ है। इसके लेखक पं० मुन्तिमूल खामी B. A., L. L. B., वकील वर्तमान नाम श्री खामी विष्णुतीर्थ परिव्राजकाचार्य हैं। मू० १)।
- ३. साधन संकेत द्वितीयावृति यह दूर्यन संवदा प्रथ भी श्री स्वामी जी महाराज ने महायोग साधन करने वाले साधकों के हितार्थ लिखा है। मू० १)
- 8. Devatma Shakti (English).—लेखक श्री खामी विष्णुतीर्थ परिवाजकाचार्य, यह अपूर्व ग्रंथ भी योग शास्त्र कथित आधार भूता छुएडिलिनी महाशक्ति के विशेष विज्ञान का हैं। जो लोग योग साधन परायण हैं एवं अपनी साधना का उत्कप करना चाहते हैं उतके लिये तथा योग से अनिमज्ञ परमार्थ परायण जिज्ञासुओं के लिये भी परम उपकारी है। मू० ४)
- ५. सौन्दर्य लहरी लिखक श्री स्वामी विष्णुतीर्थ परिव्राजकाचार्य। सौन्दर्य बहरी भगवद् पूज्य श्री शङ्कराचार्य का स्तोत्रात्मक भगवती महामाया जगदम्बा की स्तुति का स्तोत्र ग्रंथ हैं जो अतीव गृढ़ रहस्य पूर्ण आध्मात्मक भाव से परिपूर्ण है। श्री स्वामी जी महाराज ने इसकी हिन्दी में आध्यात्मक ज्याख्या की है जो अतीव महत्वपूर्ण महायाया आद्यशक्ति कुल कुण्डिलिनी देवी के वास्तिवक रूप का वर्णन किया है और मंत्र शास्त्र कथिक श्री विद्या के रहस्य को अच्छी तरह समभाया है यह शक्ति साधन का अपूर्व मंथ हैं। मूल्य ४)

६. आतम प्रबोध: - यह पुस्तक श्री खामी जी के समय

समय पर लिखे विविध लेखों का संकलन है। यह लेख कल्पवृत्त मासिक पत्रिका में क्रमशः निकात रहे हैं। इन लेखों में साधक वर्ग के लिए मनोनियह, आत्म शान्ति, आत्म दर्शन आदि जैसे आवश्यक तथा जिंदल विषयों पर आत्यन्त सरल एवं हृदय प्राही हुङ्ग से प्रकाश डाला गया है। पुस्तक साधक वर्ग के लिए प्रथित्शिक का काम करती है और श्रति उपयोगी है।

मूल्य १)

वकास: — इस पुस्तक में श्री स्वामी जी महाराज ने झान की सातों भूमिकाश्रों का बड़े सरल एवं सरस प्रमाणिक ढङ्ग से वर्णन किया है। प्रौढ़ावस्था वालें साधकों के लिए पुस्तक वहुत ही रोचक तथा ज्ञानवधक है। प्रायः साधकों को श्रपनी स्थिति समभने में श्रम हो जाता है। इस प्रकार के श्रम निवारण के लिए भी पुस्तक उपयोगी है। मूल्य १॥)।

### प्राप्ति स्थानः —

- (१) व्यवस्थापक, विज्ञान प्रेस, ऋषिकेश, (जिला देहरादून) उत्तरप्रदेश।
- (२) बाबू बांकेबिहारी लाल सक्सैना रिटायर्ड हुजूर सेकेटरी, देवास जूनियर [ मध्य भारत ]

-:0:-